# श्रेष्ठ आदर।

# पहिला ऋध्याय।

## दे। भाई।

एक दिन ऐसा हुआ कि हिन्दुस्तान के सूखे मैदानें पर अपना तेजीमय प्रकाश श्रीर प्रचाह कर तों की सूरज दिन भर डाल रहा था श्रीर अब थेडी बेर हुई थी कि अपना काम पूरा कर चुकने पर्भ अस्त है। गया था। चंद्रमा उस के स्थान में स्थान में खकतर शांति श्रीर प्रवाध प्रगट होता था। स्थान में सुनसान होने के कारण ऐसा जान खा कि माना सारा ही संसार सी गया है। दबे हुए शब्दों से प्रगट है।ता था कि कोई र तक जागते ही थे। यह शब्द बाहर की बोरी श्रीर आता था जहां दो मनुष्य आगीरात की सूवंक बातचीत करते हुए श्रीर हुक्का पीरे

नितास भीर पत्तमलाल भाई २ थे। परंतु उमर में इतना बड़ा श्रन्तर था कि वे बहुत पता पुत्र से लगते थे। उन की दशा में बड़ा था। जेठा भाई उस गांव में रहता थीं जहां हा पिता रहा करता था श्रीर जहां वह उस के आगे मर् गया और छोटा भाई जिस के ही से पढ़ने की बड़ी इच्छा थी नगर की एक प्रेडिट शाला में पढता था श्रीर एन्ट्रेंस परी हा उत्ती द्रोकर श्रीर बी ए परीका में सफल न द्रोकर उसी पाठशाला में श्रव पाठक है। गया था जिस में वह पहिले पढा करता था। यदापि दोनों भाइयों में कई बातें का भेइ था तिस पर भी उन का आपस में इतना बड़ा प्रेम था कि भेंट के लिये गांव से नगर् का या मगर से गांव का गये बिना बहुत हफते बीतने पाते थे। उस दिन संध्या समय पत्तनलाः श्वकस्मात् श्रा पहुंचा श्रीर कहा कि पाठशाला दे दिन तक बन्द रहेगी इस लिये मैं ने श्राकर से भेंट करने का यह श्रवसर पाया। काई श्राश्र की बात नहीं है कि चांदनी रात के समय वे पीने ग्री।र कापस में बातकीत करने में इत्तु गये कि वे भीतर जाकर श्रीर लेगों के सम् विश्राम न करने पाये।

जब कि दोनों भाई कई बातों के बिषय में बार भीत कर रहे थे पत्तनलाल ने कुछ हिर्चाक भी बाशा करता हूं कि बाप खीकार करेंगे जानते हैं कि जब से मेरा केटा हूं तब से मेरी स्त्री बहुत शे। कित रही का बहुत सा समय दोते बीतता है पहां ते कभी र भोजन भी नहीं करती शीर इस लिंथे बहुत दुवली है। एक दिन जब कि

से निकलकर पाठशाला का जाता था सुके एक ,श्रंगरेज मिस साहिबा मिली जिस ने ठहरकर मुभ से एक घर का पता पूछा। मैं ने उसे बतलाया चीर फिर द्वार दिसाकर में चला गया। एकाएक यह बिचार मेरे मन में श्राया कि मेरी स्त्री क्यों न पहना सीखे। स्थेंकि मैं जानता था कि इसी श्रमिप्राय से वह मिस साहिबा मेरे पड़ेास के घरें। में साया करती थी। यदि दूसरे भले २ हिन्दू लीग श्रपनी स्त्रियां का उस से पढ़वाते हैं ता मैं भी ऐसा क्यां न करूं। संभव है कि इस से वह प्रसन्न चित्र रहे त्रीर इस में उस का मन लगकर वह भपना दुःस भूल जावे इतने में मुके ग्राप का बिचार ग्राया को कि में नहीं जानता था कि श्राप मेरी स्त्री के पढ़ने के बिषय में क्या समभें गे इस लिये में ने से का कि में लिखकर श्राप से पूछूं। परन्तु मैं नहीं जानता था कि मेरी स्त्री का यह बात श्रच्छी लगेगी कि नहीं सा मैं ने चाहा कि पहिले उसी से बातचीत करंद्र।

जिठे भाई ने माना मन इलका करने के लिये ग्रयना हुक्का खींचकर पिया परन्तु कुछ नहीं कहा ग्रीर पत्तनलाल ग्रपनी बात यों कहता ही रहा कि उस दिन सांभ का मैं ने ग्रपनी स्त्री से बातचीत किई ग्रीर उस से कहा कि पढ़ना न जानना भीर ऐसी मूर्ख बनी रहना बड़ी बुरी बात है। उस ने ठीक उत्तर दिया कि मैं सीखती यदि के हुं । तब मैं न उस मिस साहिबा के विषय में बातचीत किई जिस से मेरी भेंट हुई थी छै।र में ने करा कि में तुम्हें पढ़ान के लिय उस से पृछुंगा। पहिले पहिले को वह विदंशी मिस साहिजा में मिलने के लिये कुछ हरी परन्तु में ने कहा कि तुम्हें इरने की काई बात नहीं हैं क्यांकि श्रंगरेज म्लियां सब बड़ी दयानु छै।र सुशील होती हैं श्रें।र यदि तुस श्रपना पाठ भी जन्दी न सीखा तीभी वह तुस से श्रप्रसल न होगी श्रीर न धमकावेगी। फिर श्रार कुछ नहीं कहा गया श्रीर दूसर स्नाह में में उस मिस साहिजा के खाज में रहा। श्रीर जब वह गनी से निकली में न उस से भेंट किई श्रीर पृछा कि क्या शाय कृषा करके मेर घर श्रावंशी श्रीर संशी म्ही का घटा बंगी।

तब जेठे भाई ने कहा अरं भाई। नुम ने ती बहा बिंचत्र काम किया की कि तुम जानने हैं। कि यह हम नोगी की रीति नहीं है कि बिंदाणिया की अपनी स्त्रियां के पास आने देवें या अपनी स्त्रियां के। उन से पहवावें भी। यह काम करने के पहिले नुम्हें मेरी सम्मान नेनी थी।

पत्तनलाल नं उत्तर दिया अरे भाई। क्या श्राप नहीं जानते हैं कि हम लोगों की गीतिया बदलती जानी हैं। ग्राप तो गांव में रहते हैं जहां सब बातें वैसी ही चली जाती हैं जिसी अपने पिता के समय थीं पगलु में तो नगर में रहता हूं जहां प्रति-दिन कुछ नई बात होती रहती है। संसार ता सदा उन्नति करता जा रहा है ग्रीर यदि हम लोग उन्नति म करें तो जैसे के तैसे ही रह जावेंगे। बिहारीलाल कुछ गंभीर सा दिखाई पड़ा। यह छोटा भाई कई बातों में उस से बढ़ गया था श्रब वह उमे केंसे पीछे फेर ला सकता था। वह श्रीर मब लड़कां से जल्दी चलने लगा था श्रीर तब ही से वह सदा उर्कात चाहता था वह श्रपना हुक्का छोड़कर श्रपने भाई के मुन्दर श्रीर खुद्धिमान से भलकते हुए मुख की श्रीर देखने लगा जी उजियाली चादनी में स्पष्ट दिखाई पहला था तब उस ने लंबी साम लिई क्योंकि उस की जान पड़ा कि मंदे श्रीर उस के बीच में जिसे में बहुत प्यार करता हूं भेद बहुता ही जाना है।

शिहारी लाल का आँ र कुछ न कहते देखकर पत्तन-नाल फिर बं ला पहिने ता मेरी स्त्री बहुत लजाती यी में दुमरी काटरी में यह मुनने के नियं कि देखूं का। इं ला है उहर गया परन्तु यह मिस साहिश इतनी द्यानु आँ पीरत्तवान थी कि मेरी स्त्री का मन नग गया और पाटणाला जाने के पहिले ही में ने उसे बड़े उत्साह में आ आ ह हं पढ़ते मुना।

श्रिष्टार्शनाल बेला ता तुम्हारा कहना है कि तुम ने अपनी स्त्री का इस बिंदणी अंग्रेज मिस साहित्रों के हाथ में माप दिया। क्या तुम समभते है। कि वह केवल अहार पढ़ाने से ही सन्तुष्ट रहेगा। वह उसे इंसाई कर लंबेगी। यही उन का मुख्य अभिन्नाय है। पत्तनलाल ने हसकर कहा कि तुम्हे इसने की काई यात नहीं है। मेरी स्त्री के। अपने तिज धम्मं में इतनी अधिक हिंच है कि काई उस कि मरकर सदा के लिये चला गया है। उस यी आं स्नीष्ट के। जो अपने शिष्यों ही के कथनानुसार लग-भग दे। सहस्त्र बर्ष हुग क्रूज पर मर गया था। पत्तनलाल से जा कि उन्तीस की सदी के समय में जीवता श्रीर शिक्ति हिन्दू विद्यार्थी था क्या करना था। निःसंदेह कुछ भी नहीं।

परन्तु एक दिन ऐस। हुआ कि एक नया विद्यार्थी उस की कत्ता में ग्राया जा लगभग उसी की उमर का एक तरुण पुरुष था दूसरे दिन तक उस ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया ग्रें। र जन कि मार्क रचित सुसमाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा था ता इस नयं विद्यार्थी के उत्साह की देखकर जी कि। बहुतां के निम्त्याह से बिल्कुल भिन्न या वह चिकत को गया। उसे पाठक से प्रश्न पूछतं हुग श्रीर हर रक बात ताकत हुए देखकर पत्तनलाल का आश्चर्य हुआ। इतना ते। पृर्ण निश्चय था कि यह पाठ इस नयं बिद्यार्थी के लियं इतनी भारी बात थी जितनी कि श्रीर किसी के लिये नहीं थी। वह यीशु स्तीष्ट के विषय में इस लियं नहीं सीखता या क्योंकि वह नियत विषयां में से एक विषय था परना इस लिय कि वह सचमुच प्रभु योग् स्त्रीष्ट के विषय में जानना चाहता था। यह ता पत्तननान के लियं खिलकुल नया बिचार था जिस का वह पूरी २ रीति से नहीं समभ सकता था परन्तु उस ने कुछ भी न कहा।

लगभग एक पाख के उपरान्त पत्तनलाल एक दिन कहा में श्राया जब कि श्रीर श्रीर लड़के बाहर

ाटबल्ला खंल रहे थे। श्रीर उम ने नये लहके सुदर्शनदास का मन लगाकर पुस्तक पढ़ते हुग देखा ेउम न उस में कहा तुम ता बड़े पदनेवाले दिखाई पड़तं है। क्योंकि तुम गेसे समय पर भी पहतं रहतं है। जञ कि चार सब लाग खेलते हैं। मुक्ते बतलाचा कि वह विशेष बात क्या है जिस में तुम इतने मञ्ज है। उसी समय उस विद्यार्थी के पीछे की ग्रांस से भांककर पत्तननान ग्राप ही उस बात का जान गया इस मं यह बात कहनं की आवण्यकता न रही कि वह धर्म्भपृस्तक थी जा गैसे मन लगाकर पढ़ी जा रही थी। अब उस के लियं इस भेद के सममने का अवसर या इस लियं वह भी मेज के पाम बैठ गया त्रीर सुदर्शनदास की त्रीर देखकर कहा सुभ से सचमुच ता कहा कि तुम ईमाई है। या हिन्दू। तुम अपन नाम और पांचराव सं ता हिन्द्र जान पड़ते ही परन्तु इंसाइयां की पुस्तक ग्रांस धर्म से तुम्हारी रुचि हीनं के कार्ग मुभ ग्रेमा समभ पड़ता है कितुम इंमाई है।

त्या भर तक ता काई उत्तर न दिया गया श्रीर जब मुद्रशंनदास ने घीर से श्रीर बिचार पृषंक माना कि वह अपने शब्दों का तीलता है। वे युं कहा यदि तुम श्रिस मनुष्य का इंसाई कहते हैं। जी बर्पातसमा पा चुका है। जिस ने खीए पर बिश्वाम नाने का स्वीकार किया ता में इंमाई नहीं हूं श्रीर इस के माथ भी यदि तुम उस मनुष्य का हिन्दू कहते हैं। जी श्रपने बापदादों के घम्म का ही केवल श्रच्छा घम्म समस्ता है ता में हिन्दू भी नहीं हूं। तम पत्तनलाल ने प्र ना का मुक्ते यह समक्षना । चाहियं कि तुम आधे इंस ई ग्रेष्ट ग्राथे हिन्दू हैं। या तुम हिन्दू से अब ई के हैं। नेवाने हो १

सुदशनदाम न मृत्यु कि उत्तर दिया में ठीक ठीक नहीं ममसता के असे मनुष्य की मित श्रीर इच्छाश्री के जानन में जिस ने कि तुम्हारी पूरी पूर्व जान पहन न नहीं है तुम्हारा क्या श्रीभप्राय है या खाज ही के किये तुम रामे प्रश्न कर रहे का यदि तुम मुक्ते यह बतना दंश्रीगं तो में श्रीर भी कुछ कहंगा।

उम न उत्तर दिया कि में ठीक ता नहीं कह मकता है कि यही बात है था कार्ड दूमरी। ज्यों ही तम आय है। त्या ही में न देखा कि तुम्हारी रुचि खीट का जीवन चारच पढ़ने में बहुत अधिक दियाई पड़ती है आर इस का कार्या में ठीक ठीक नहीं समस्ता।

सुदर्शनदाम ने दृष्या प्रश्न पृत्र कर तुरन्त उनर दिया तुम ने भी ता खाँछ का जीवन चरित्र पढ़ा है। निस्तन्देह तुम ने उस श्रात्मत्यागी पित्र शोवन के श्रीर उन की कद्यानिया के बीच में जिन का किन्दू लीग प्रगट रूप से पृजते हैं भेद देखा होगा। यदि हम लीग उस सब से पृश्त मनुष्य के जी इस मंसार में श्राया पीछे जाना श्रीर उस की श्राज्ञा मानना श्रस्तीकार कर सकते हैं। किसी दूसरे धन्म में मुक्ते किसी का भी बतलाश्री जी उस की विश्वास श्रीत श्राह्मा पालन के श्रीधकार येग्य देशि श्रीर में उस के पीके है। लेजगा।

े तब पननवाल ने पृष्ठा कि तुम फिर हंसाई की नहीं है। जाने हैं। क्या तुम भी तुच्छ समके जाने में हरते हैं। इस ने उत्तर दिया में तुम से कहता है जैसा कि मैं कह चुका है कि याद मुमनाचार मन्य है तो मैं बिश्वाम काता है कि योगु खीष्ट सब से पृष्ठ मनुष्य है जी। मंत्राव में आया परन्तृ वह मेरे किस काम का है जी दी हजार वर्ष पहिले हुआ खीर मरकर चला गया। यह में खीष्ट के जीवन मरित्र का प्रशास करें तो मुक्त उस का ममान जीवन विनान का यह करना पहिला का ममान जीवन विनान का यह करना पहिला का जातने खीर प्रमानमा के ममान जीवन विनान की ग्रांक कहां में प्रांक ।

पत्तननाल ने उत्तर् दिया कि इंस ई नेगा कहते हैं कि यीशु श्रीष्ट अब भी जीवता है ग्रीर वह मनका में से जी उठा है। हो मैं ने। इस बनावटी बात में बिग्वाम नहीं करता हूं परन्तु में इस बात पर ग्राञ्च करता हूं कि तुम इतने भीवने पर भी बिग्वाम नहीं करते हैं।।

े सुद्र गंनदास ने उत्साह पृवंक कहा यही ता बात है। यदि में जान सकता हूं कि योण खीष्ट आज तक भो जीवता है श्रीर अपने समान है। ने के नियं सुभे शक्ति देसकता है तो मैं पन भर भी न हिनकिचाता। तुम ने सुभा से पृद्धा कि क्या तुम तुच्छ समभे जाने से डरते हो। इस प्रश्न का उत्तर तो सहज से दिया, जा सकता यदि मुक्ते यी जा खीष्ट की मृत्यु और पुनक-त्यान के विषय में निश्चय हो। जाता। उन लोगां के जो। हं एवर के पुत्र का तुच्छ समक्ते हैं तुच्छ समके जाना प्रतिष्ठा की बात है। उसे अपना साधी पाकर मुक्ते किसी बात से न हरना चाहियं।

तब पत्तनलाल बाला परन्तु मुभ से कही क्या तुम ममभतं है। कि यह है। सकता है कि परमेश्वर का पुत्र गेमी नीच श्रीर लज्जित मृत्यु से जेसी कि हम नाग सुसमाचार में पढ़ते हैं मरे। निस्तन्देह यदि परमेश्वर अवतार लेना चाहता ते। वह अपने मृजं कुंग्रां से ठट्टा कियं जाने के बदले मंमार का अपनी ( गक्ति श्रीर गारव से जातता । नहीं नहीं भाई मेरा इस बात में बिश्वास करे। कि ग्रेमा नहीं है। सकता क्रगपर घात किया हुत्रादुष्कर्मी इंग्रवर्का पुत्र नहीं है। मकता। मुक्ते ता ऐस शिष्य बनन में बहा लज्जा आवेती । सुदर्शनदाम ने उदास हाकर उत्तर दिया कि मैं कह चुका हूं कि मैं ऋषही नहीं जानता हू कि यह बात मच है कि नहीं यदि यह सच है ता परमंत्रवर जा कुछ हम लाग उसे समभत है उस से बहुतही भिन्न है।गा। यीशु स्त्रीष्ट ने कहा कि मैं तुम लोगों के। परमंश्वर की बतलान के लिय ब्राय हू। जब हम लाग उस से सीखेंगे कि परमेश्वर सच-मुन क्या है ते। कदाचित् इम लाग समभ जावेंगे कि यह बात केसे हो सकती है।

इस बीच में तुम क्या कर्ना चाहतं हो। क्या

तुम एसे ही रहेगों न ईसाई न हिन्दू। मैं तो तुम्हें यह सम्मति दंता हूं कि तुम जैसे थे वेसे ही फिर ही। जाओं। जे! धम्मं हमारे बापदादों के लिये अच्छा थ। वह ही हमारे लिये भी निस्सन्देह अच्छा है ते। फिर उस बात के समभन की चिन्ता में तुम्हें क्यों पड़ना चाहियं जी। कि तुम से कुछ मंबंध नहीं रखती है।

सुदर्शनदास ने कहा जो कुछ तुम कहते हो सी ने। अमंभव है। मैं ने इतना अधिक प्रकाश देख लिया है कि अब मैं अधिरे में नहीं ने।ट सकता। या तो मैं उस परमेण्वर का पाक बें।र जाने जिसे घीश खीष्ट प्रगट करने का आया या या में परमेण्वर के। जिनकृत मानंगा हो नहीं। हिन्देशों के परमेण्वर पर ता मैं न बिण्वास कर सकता बें।र न कहंगा।

इतने में बाहर से यह हल्ला मुनाई पड़ा कि गेंद् बल्ल का खेल पूरा है। गया। पत्तनताल यह देखने का चला गया कि कान जीता।

#### तीसरा अध्याय ।

यदि काई उम की इच्छा पर चलने चाहे तो इम ग्रिका क विषय में जानेगा।

मुदर्शनदास अकंले रह जाने से प्रसन्त हुआ। जे। कुछ बातचीत अभी हुई वह उस के जीवन का बहुत ही बिशंप समय था यह पहिला ही समय था कि उस ने जो कुछ उम के मन में बीत रहा था दूसरें से कहा ग्रीर ऐसा करने से उस का सिंदु हो गया था कि इंसाई धम्मं की सत्यता मेरे मन में कितनी. गड़ गई है। ग्रव ता पीछे हटना नहीं हो सकता था केवल कार्ग श्रागे ही बढ़ना था यह प्रकाश जिस की कि कलक उस के पास तक पहुंची थी कहीं पूर्ण रूप से ग्रवश्य चमकता होगा ग्रीर उस प्रकाश की ग्रीर उसे ग्रवश्य बढ़ना चाहिये।

पत्तननाल के शब्द श्रर्थात् 'क्या तुम समभते है। कि ग्रेसा है। सकता है कि मनुष्य का पुत्र ग्रेसी स्राज्जित ग्रीर नीच मृत्य से मरं " उस का फिर स्मरण हुआ। यह बात ता निम्सन्देह मत्य है। कि काई मनुष्य भ्रपनी इच्छा से दूसरां के लिये न इतना के ग सहेगा श्रीर न मरंगा यदि यह अत सत्य है। कि स्रीष्ट ने ऐसा किया है ते क्या यह सिंह न होवेगा कि वह सचमुच परमंश्वर का पुत्र है। जा कुछ मनुष्यों के लियं असंभव है सा निस्सन्देह परमेश्वर के लियं संभव है। पत्तनलाल कह चुका था कि सुक क्रूश पर घान किय हुए दुष्कर्मी के शिष्य बनने मे बड़ी लज्जा त्रावेगी । सुद्रानदास ने वहुचा इस से भी बहुत बड़ा बात सुनी थी। परन्तु वह उस के मन में इतनी नहीं लगा थी जितनी कि ग्राज की बात। क्या यह कारण न या कि योगु स्त्रीष्ट जिनना वह समभता या उस से भी ऋधिक उस के लिय हाता जाता था। उस ने धर्म पुस्तक के पन्ने जे। वस के साम्हने रखी थी उलट पुलटकर एक बार फिर भी उस गकही पूर्ण मनुष्य के जीवन चरित्र की प्रान्तिस पटनाश्रीं के। जे। इस संसार में श्राया था पहने के लिये अपने मन में ठाना।

तब उम ने याहन राचित मुममाचार खे। लकर पही श्रीर ज्यों ही उस ने उस र दुत घटना के विषय में जब कि बह निर्देशिया पार्था न्याह्यों के सन्मुख लाया गया श्रीर जब कि उस राजा के लिय उमकी प्रजाने मृत्यु द ए उहराया पहा त्याही वह श्रीर मब कुछ भून गया।

इस दाया उहराये हुए मनुष्य के ने। त्र की उपमा किस में दिई जा सकती है। यद्यि उस का प्राता संकट में था तथायि अपने पत्त में एक गठा भी न दाना। जे। हुत्या करनेवाली भीड़ के बीच में अकेला ही भय में पड़। हुआ गांनि ग्रेंग स्थिर रहा। उस पहनेवाले के मुख से यह बात निकली कि निम्सन्देह वह मरना पाहता होगा नहीं ता वह ग्रपने बचाने के लिये अवश्य यत करता। यदि उस ने मृतकों की जिलाया ने। यह काम करना उस के नियं बहुत ही सहज था। पर्नु वह की सर्ना चाहता था। यह ता सब से श्रिक श्राष्ट्रयं की बात है।

इस प्रश्न का उत्तर देन के नियं बहां के। ई न था। उस सत्य के खंडी की के ई बतनाने बाना न था कि उस महान प्रभु ने अत्यंत नज्जा ग्रेंग्र केंग्र की मृत्य से इस निये महना चाहा कि वह उन नोगों के। जिन्हें पाप ने नष्ट कर डाला था ग्रपन माथ पर-मेश्वर के श्रनन जावन में भागी होने के लिये उठावे। वह ग्रपने का इस लियं नहीं बचा सका क्यें कि वह अपने बड़े ईंग्वरीय प्रेम के कारण ग्रेसा करने से रुक गया। वह संमार में ट्रस्रों का बचाने आया था श्रीर यह काम चाहे जी कुछ ही अवश्य पृरा होना चाहियं था।

सुद्रशंनदास ने पढ़ा कि उन लेगों ने उसे कैसा तुच्छ समका ग्रीर उम का ठट्टा किया तिसपर भी उस के मुख से जिसे मृतकों का जिलाने की शक्ति थी एक भी निन्दा की बात न निकली। वह दुःख उठानेवाला इस ग्रत्यन्त क्रेश के समय में दूसरां में प्रवेश्य के शब्द बोलने के लियं ग्रपने का कैसा भूल गया। तब उस ने पूरा हुन्ना इस विजय की पुकार के विषय में पढ़ा जा क्रिश पर चात कियं हुए राजा के मुख से निकला ग्रीर ज्यां ज्यां वह पढ़ता था त्यां त्यां उस का बिश्वाम होता जाता था कि यह मन्य ही है हां सत्य ही है।

तब यह कथा आरभ हुई कि यह जी प्रत्यक्त रूप में मृत्यु के आधीन हुआ कैसे विजयी है कि कबर में जी उठा। यक बार फिर भी वह पहिले की नाई प्रवाध और मम्मित के शब्द बालने के लिये उपस्थित हुआ। वही यीश जो कृश पर लटकाया गया था। क्योंकि क्या उस के हाथ पांव में कीले के चिन्ह नहीं थे। अधेरा होता जाता था और इस लिये सुदर्शनदास देखकर नहीं पढ़ सकता था। उस ने अपने साम्हने की पुस्तक पर सिर मुकाया और उस के अन्तः कर्श और मुख से यह शब्द निकला है यीश स्त्रीष्ट यदि यह सत्य है कि तृ अभी तक कीवता है यदापि तृ

यक बार मर चुका था ते। मुक्त में बेल्ल ग्रेर श्रपने के। मुक्त पर पगट कर जिम से मैं जानूं कि यह सत्य है।

बह जीवता श्रीर महान स्नीष्ट उम के साथ था जिम ने उम के। इस प्रकार पुकारा श्रीर उस की पुकार व्ययं नहीं गई। वह गुक्त जो ईश्वर है श्रीर ज कुछ समय तक ता मनुष्यों की दृष्टि में नहीं शाला उस सार्जा शिष्य पर प्रगट हुआ। श्रीर सक वार फिर भी यह उत्तर दिया गया मेर प्रभु श्रीर संर ईश्वर।

उस दिन से जब कि मुद्रणंनदाम श्रीर पत्तनलाल यापम से खाली जालागृह में वात्त्रीत कर रहे थे एक हफता बांत चुका था श्रीर तब एक दिन संबर् पत्तनलाल न अपन पर जात हुए पीछ से किसी के जल्दी अल्दो जाने की आहट मुनी श्रीर एक जाव्द भी जिस के। कि उस ने अपने महपाठी का जब्द जात यह कहते हुए मुना कि में तुम से बात चीत करने का स्वस्त हुद रहा था सा यदि आप चाहें ता में आप क माथ चनु ।

यननलाल ने प्रमन्तता पृत्वेक स्त्रीकार कर लिया त्रीर मुद्गीनदाम नुरन्त कहने लगा तुम्हें रमरण होगा कि एक हफतः हुग हम लेगां की जापम में वात-चीत हुई थी छीर तुम ने मुक्ते जपनी पहिला दगा में लीट जाने की सम्मति दिई थी। में जानता था कि यह बात नहीं है। मक्ती यो छीर अब में तुम में कहना चाहता है कि जा सन्देह मेर मन में था से। यब मदा के लिय निवारण है। गया अब में श्रापने पूर्ण हृदय से त्रिश्वास करता हूं कि यो गुस्नीष्ट सचमुच परमेश्वर का पृत्र है त्रीर यह भी कि वह श्रापनी निज इच्छा से क्रूग पर घात हुन्न। परन्तु फिर जी उठा त्रीर न्नाज के दिन भी जीवता है।

पत्तनलाल ने कुछ ठट्ठा करते हुए कहा ठीक है परन्तु कृपा करके कहिये कि आप ने यह अद्भुत खाज केसे लगाया। है। सकता है कि यी शुखीष्ट ने आपटो तुम्हें दर्शन दिया है। और इस प्रकार तुम्हारे मन का इस विषय में स्थिर कर दिया है।।

सुदगंनदास ने बहे आदर के साथ उत्तर दिया। हां सबमुच उस ने ग्रेसे स्पष्ट रीति से दगंन दिया कि मैं अब यह कभी नहीं से च सकता कि वह उकीस से। बर्ष के पीके नहीं जीवता है।

अरे भाई। यदि तुम यह जानना चाहते है। कि योगुर्फाए जीवता है सा उम से मेरे समान प्रार्थना करे। कि वह तुम्हें दर्जन दंवे।

पत्तनलाल ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह उस से जिस ने इतने बिश्वास श्रीर उत्माह के साथ बात-चीत किई निन्दा के शब्द न बाल सका श्रीर तिमपर भी वह बातचीत करनेवाले के साथ सहमत दिखाई पड़ने की भूल बिलकुल न करना चाहता था।

जब कि दोनों तस्ण पुरुष थे। हो दंर बातबीत करने से सकतर चुजवाप चले जा रहे थे पत्तनलाल ने पूछा अब तुम क्या करागे।

सुदशनदास ने उत्तर दिया तुम पूछते है। मैं क्या कर सकता हूं उसे जा मेरे बिश्वास श्रीर प्रेम के

याग्य है पाकर में खुलाखुली उस का शिष्य बनना म्बीकार कहंगा ग्रीर इस बात का में ज्योंही ठीक क्षानसर पाऊंगा त्योंही कहंगा।

क्या तुम ने मोच लिया है कि इस का क्या फल होगा तुम्हारे माता पिता ही तुम से घिन्न करेंगे ग्रेगर तुम्हें तुच्छ समभेंगे।

उस ने उत्तर दिया हो में सब कुछ जानता हूं क्यें कि स्रीप्ट उन से छल नहीं करता जा उस के पीछे हो लेना चाहते हैं। में तुम में जी कुछ उस ने कहा है ठीक ठीक कह सकता हूं क्यों कि मैं ने वे शब्द कंठ कर लिय हैं।

पत्तनलाल ने कहा कहिय।

तब मुदर्शनदास ने इन शब्दों की सुनाया। तुम्हें।

में से जी काई अपना सर्वम्व त्यागन न करे वह मेरा

शिष्य नहीं है। मकता है। जी माता अथवा पिता की

मुक्त से अधिक प्रेम करता है सी मेरे लाय नहीं।

परन्तु मुनी में तुम से बहे बहे और मदा रहनहारे

फली के विषय में कहता है यीशु खीष्ट ने यूं कहा
है कि जी कीई मनुष्यों के आगे मुक्त मान लेजेगा।
क्या तुम समकते है। कि सेना ही सकता है कि उस

समय में यह जिलार कहा कि मेना ही सकता है कि उस

समय में यह जिलार कहा कि मैं किस प्रकार पृथिवी

पर तुच्छ समका गया। उन मुख्य बातों में जी यीशु
स्तीष्ट हम लेगा का सिखलाता है एक यह है कि

हम की केवल बलंगान मुख हो के लिये इस जीवन
की बातों पर प्यान न देना चाहियं परन्तु मविण की

ग्रीर देखना चाहियं कि हम की उससमय क्या मिलेगा।

पत्तनलाल इन शब्दों के सुनने से बिचार में पड़ा कि उस के हृदय के बिचार उस के साथों के शब्दों की ब्रोर फुकतं थे ब्रीर यदि वह सत्य बालता तो कदां चित् यह कहता तुम तो मुसे समसाकर ईसाई ही बनाने पर हो। परन्तु इस के बदले उस ने यह उत्तर दिया कि इन बातों पर विश्वास करने से तुम्हें काई हानि तो न पहुंचेगी परन्तु में यह नहीं समस सकता कि तुम अपने मित्रों का कलंक लगाने ब्रीर श्रीक में डालने के बदले उन्हें अपने मन ही में क्यों नहीं रखते हैं।

सुदर्शनदाम ने उदास हो कर उत्तर दिया यही तो सब से कठिन बात है मैं उन्हें शोक से बचान ता वाहता हूं बिशोध करके अपनी माता का जिसे अधिक शोक होगा। परन्तु मेरा पहिला कर्नव्य कर्म उस की आज्ञा पालन करना है जा माता पिता से भी बढ़कर है। यदि मैं उस के बचन के अनुसार न चलृं तो मैं उस के याग्य नहीं हूं।

पत्तननान ने श्रीर फिर कुछ न कहा क्यें कि वह जान गया कि मेरा मित्र समकाने से न मानेगा श्रब ता वह श्रपने घर पहुंच गया श्रीर इस लिये वे एक दूसरे से बिदा हुए। जब लगभग एक महिना हो चुका तब सुदर्शनदास ने एक दिन उस से कहा कि मेरा बपतिसमा श्रानेवाले इतवार का है। नेवाला है इस लिये में चाहता हू कि तुम वहां श्राश्री। पत्तनलाल ने जाने की प्रतिज्ञा ता नहीं किई थी परन्तु जब वह दिन श्राया तब वह कि शी श्रदृष्ट शक्ति के द्वारा

गिरजं घर में आ पहुंचा और जस उस ने अपने सहपाठी का उस पर जिसे कि उस के कितने एक दिशवासी तुच्च समभने थे ग्रपना विश्वास निडर हाकर स्त्रीकार करते सुना ता उस के मन में यह प्रश्न उठा यदि योग स्त्रीष्ट ग्रभी तक जीवता नहीं है ता कहां से यह शांक श्राई जिम से म्दर्शनदास ने उस के निमित्त अपनी प्यासी से प्यासी बस्त का भी त्याग देने के लियं तैयार है। गया। यदि वह जीवता हैं ता वह अवश्य मनुष्य से बढ़कर रहा होगा । उस न ग्रपने मन में ठान लिया कि में ग्रपना मित्र से मुख न माड़ंगा क्योंकि जे। कुछ वह सत्य समसता था उस के स्वीकार करने में उम न साइस किया श्रीर यदापि में इंसाई कहनाना चाइता हूं तिसपर् भी में स्त्रीष्टीय घम्मं से जा कुछ लाभ हा सकता है उठा जेगा श्रीर मुद्रशंनदास का यह सिद्ध कर दिखा-जगा कि यही उत्तम रीति है।

इस लिये ग्रेमा हुआ कि पननलाल चांदनी रात में अकेला बेठा या और यह सेचि विचार कर रहा या कि मेरा भाई क्या समकेगा यांद वह जान पावे कि में ईसाइं पुस्तक प्रतिदिन पड़ा करता हूं श्रीर कुळ कुळ उस की शिद्धा के अनुसार भी चलने का यत करता हूं।

## चै।या ऋध्याय।

## मुन्दरी।

श्रापने पाठकों का सुदर्शनदास से परिचय कराके श्रीर उस का कुछ पूर्व वृत्तान्त कहकर श्रव हम उस के घर का वर्शन करेंगे।

उस समय से सात बर्ष है। चुके थे जहा कि सुदर्शन-दास ने अपनी जीवन की यह बड़ी तंबदीली किई अर्थात कि उस ने अपने बापटादों का धम्म छे। इकर प्रभु योशु स्त्रीष्ट के। अपना गुरु श्रीत अगुवा स्वीकार किया। इस तवदीली का पछतावा उसे तथा भर के लिये भी कभी नहीं हुआ यद्यपि इस के कारण उसे अपने सब प्यारों से अलग होना पड़ा श्रीर वे लेग उस से घृणा करने लगे श्रीर उसे तुच्छ समझने लगे जिन का कि आपत्ति के समय में उस की रहा श्रीर सहायता करना चाहिय था।

उस के कुटुम्बियां ने जिन्हों ने उसे मरा समक्ष लिया था दी बये तक उसे काई चिट्ठी नहीं भेजी। तब ऐसा हुआ कि एक दिन एक चिट्ठी आई। उस में केई मुद्दर छाप न थी और उस का लिखना भी ऐसा था जो केवल पढ़ा ही जाता था उस के भीतर कागज़ का एक छेटा सा टुकड़ा था जिस पर जान पड़ता था कि कठिनाई से यह जब्द लिखे गये थे कि में भी ईसाई होना चाहती हूं और मुक्ते ले चले।। जब सुदर्शनदास ने इस खुर अहारां में लिखे हुए

मन्देश के। पढ़ा ते। उसे निश्चय है। गया कि इसे श्रवश्य करके मेरी स्त्री ने लिखा होगा। जिस का कि मैं ने भ्रपने में बिचार किया कि बह मुफ से सदा लीं ग्रलग दिरेगी परन्तु यह लिखना बिलकुल न जानती थी मुक्के जान पड़ा कि उस ने इस में निःसन्देह बहुत यत्न किया होगा स्रोर ज्यांही उस ने चिट्ठी के शब्द पढ़े त्यांही उस की श्रांखें भर श्राईं। सचमुच वह बड़ी प्रसन्तता से जाना चाहता था यदापि वह उस सोच विचार में था कि मैं अपना मनार्थ कैसे सिंह कर सकूंगा। डाक की मुहर से उसे जान पड़ा कि वह कुछ मील दूर एक गांव में अपने पिता के घर में रहती थी। छुट्टी लेकर वह चला श्रेम तुरन्त ही उस घर के समीप पहुंचा जिस में वह रहती थी जिस की खेशज में वह निकला था। तब वह साच बिचार करने लगा कि क्या में खुला खुली जाकर अपनी स्त्री का बिदा कर देने के लिये कहं या दिपकर उस से भेट करूं।

इस से वि बिचार में उस ने वह एका जिस में वह वेठकर आया था वहीं छे। इ दिया श्रेर एक्केवाले से थाड़ी देर पीछे अपने पीछे पीछे आने के लिये कहकर धीरे थीरे चला। आंगन का द्वार खुला था। सीधे घले जाना बहुत सहज बात थी परन्तु ऐसा करने के शिह्ले उस ने यह पृष्ठकर श्रपना श्रीना प्रगट किया क्या के हैं घर में है। में भीतर आजं।

उस की स्त्री ने उत्तर दिया ऋडिये श्रीर स्पेंशी उस ने द्वार खेला त्यां ही वह उस से भट करने के लिये गई क्यों कि वहां श्रीर के ाई नई! दिखाई पड़ता था। पति श्रीर स्त्री का अलग हुए दे। बरस से अधिक हो चुके थे श्रीर इस बीच में वह जो कि बच्चा ही के तुल्य थी अब पूरी स्त्री हे। गई थी। पहिले पति ही बोला श्रीर यह दृहा कि मैं ने तुम्हारी चिट्ठें पाई श्रीर तुम्हें लेने का श्राया हूं परन्तु यह कैसे है। सकता है। क्या वे तुम्हें जाने दवेंगे।

उस स्त्री ने उत्तर दिया मेरे पिता का मरे एक महीना है। चुका ग्रें।र तब से मेरी माता बिलाप करतो रहती है कि अब उस का सदा के लिय मेरा पालन करने पड़ेगा इस लिये में समभती हूं कि वह मुक्ते जाने देवेगी। श्रीर ऐसा ही हुशा विधवा होने की अपेका इंसाई पतिवाली स्त्री है।ना अच्छा है और इस लिय सम्मति दे दिई गई और थाड़ी देर में उस एक्के में एक के बदले दे। बैठकर चले अब ता सुदर्शनदास संसार में अकलान रहा। यह सब कः बर्ष में हुन्ना था । त्रीर त्रव इस बीच में दे। लड़िकयां के उत्पन्न है।ने से उन का कुटुम्ब बढ़ गया या जिस से पिता के। बहुत ही त्रानन्द हुत्राजा केदाचित इतना खेा बैठने के कार्ग उन का बहुत ही ऋधिक प्यार् करता था। परन्तु एक कार्ण से उस के। बड़ा शोक रहता था। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते थे त्यां त्यां वह यह बिना से। नहीं रह सकता था कि मेरी स्त्री केवल मेरे ही कारण आई ग्रीर खीष्ट के निमित्त नहीं जिस नाम के पीछे वह त्राज कल पुकारी जाती है। यह बात सच है बपतिस्मा है।ने के पहिले उसे भली

ध्रीर सावधानी से शिला मिली थी श्रीर उस ने उन मत्य बातें का भी ग्रह्ण कर लिया था जा उसे बतलाई गई थीं। परन्तु समय बीतने पर यह सिद्ध है। गया था कि उस ने प्रभु यीशु के। श्रपने हृदय से ग्रह्ण नहीं किया था श्रीर न उसे उस के विषय में जानने की श्रोर उस की शाल्ला पालन करने की केर्रि सचमुच इच्छा थी। वह उत्साहपूर्वक प्रार्थना किया करता था कि उस की ग्रांबें खल जावें जिस से कि वह त्रागकर्ना की प्रावश्यकता देखे ग्रीर प्रपने का उस के हाथ में मैांपे जा उसे ग्रहण करने के लियं सदा तैयार रहता है। यह केवल दुःस ही की वात नहीं थी कि सुन्दरी श्रच्छी ईसाई न थी। परन यह भनी स्त्री और माता भी न थी। वह घर का मेला क्षेला श्रीर बरा रखती थी। श्रीर उस की दानां ढाटी लडकियां जैसा वे चाहती थीं तैसा करने पानी थीं। वह अन्पवय माता यह बात विल-कुल नहीं समफती थी कि इंसाई स्त्री त्रीर माता का हिन्दू स्त्री श्रीर माता से बिलकुल भिन्न होना चाहियं श्रीर इस लियं जैसी उस की माता ने उस का शिका दिई थी बेसी ही उस ने श्रपनी देानां छेटा लड़िक्यां का भी दिई जिस का सचमुच यही ग्रर्थ हे।ता था कि उस का बिलकुल शिक्षा मिली ही नहीं। उस उक्त दिन की दशा और दिनों की दशा से भी वुरी थी वह घर जा कभी खुळ नहीं रहता था श्रीर दिनों की ग्रपेला इस् ब्रिंग श्रीप भी ग्रधिक मेला कुचेला था। उस्हिन पहिले बड़ी आंधी चली

जिस से घर घूल से भर गया था। उस के खच्छ करने 🗥 के लिये प्रयत्ने न किया गया था श्रीर जब कि मुदर्शनदास ग्रपने दिन भर के काम के लिये तैया - , रियां करने लगा ता इर एक बस्तु जिसे वह छूता था धूल से भरी पाता था। उस की दानें। छोटी लर्डाकयां जिन के। वह बहुत प्यार करता था भैले मे मैले कपड़े पहिने हुए इधर उधर खेल रही थीं यहां तक कि पिता का उन्हें अपनी लड़की कहने में लज्जा श्राती थी। उस की स्त्री भी बहुत कुछ वैसी ही दिखाई पड़ती थी ग्रीर उस उदास रूपी स्थान में ग्रालस्य से बेठी थी ग्रीर उसे सुधारने के लिये न श्राप ही प्रयत्न करती थी श्रीर करने के लिये न किसी के। लगाती थी। सुदर्शनदास बड़ा समाजील पुरुष था और उसे ऐसे मैले कुचेले में रहने का कुछ अभ्यास है। गया था परन्तु आज की दशा उस के सहने याग्य न थी श्रीर उस ने अपनी स्त्री से भिड़ककर कहा कि इस प्रकार का घर ता नीच से नीच जाति के ज्ञिन्दू के लियं भी अप-मान की बात होगी। स्त्री ने भी उसी प्रकार भिड़क-कर उत्तर दिया कि यदि ऋाप ऋपना घर स्वच्छ कराना चाहते हैं तो नैकिर लगाइये क्यों कि काड़ना , बुहार्ना मेरा काम नहीं है। इसी प्रकार श्रीर भी कहाकुही हुई। श्रीर थाड़ी देर के पीछे सुदर्शन-दास अपनी आलसी स्त्री से श्रीर दिनों की अपेका श्रिषक श्रप्रसन्न होकर् घर से चला गया।

च्यों ही उस का क्रोच शांत हुन्ना त्यें ही सुन्दरी

बहुत उदास होने लगी। उस का पति सदा ऐसा द्रयालु ग्रीर कामल चित्त रहता था कि उसे तीक्ण तब्द जिन के याग्य वह बहुत कुछ थी कभी नहीं सुनना पड़े थे। श्रीर जब दानों केटी लडकियां ग्रपना कलेवा कर चुकीं ता उस ने ग्रपना कलेवा कीड़ दिया हुआ भी नहीं श्रीर बैठकर राने लगी। इतने में उसे यह कहते हुए एक शब्द सुनाई पड़ा जिसेवह नहीं पहचानती थी कि क्या में भीतर ग्राऊं। क्यांकि द्वार खुला था इस लिये पुकार्नेवाली उत्तर कं लियं न ठहरकर भीतर चली गई। जब कि वह म्बन्त श्वंत साड़ी जिस पर कि एक छीटा तक भी न पड़ा था पहिरे हुए पूप में सड़ी हुई ता उस के ग्रार उस घर की स्वामिनी के बीच में बहा ही भेद दिखाई पड़ा। अपने पति की पुड़की से मन में दृश्मित हे कर सुन्दरी भी अपने श्रीर श्रपने श्रास-पास की दशा के कार्ण लज्जित हुई थे।र पहलान लगी। अपनी आंधे पाळती हुई वह भीतर क के हैं में गई ग्रीर एक चेकी निकालकर लाई परन्तु पाहुनी ने उस की दशा देखकर बिर्छ।ने पर घेठना ठीक समभा जो कुछ कुछ स्वच्छ दिखाई पड़ता था। तुतव उस ने कहा क्या तुम मुर्भ जानती हो। घे। हे दिन हुए कि मेरा पति यहां बदलकर आया है क्योंकि वह तुम्हारे पति का पहचानता था इस लियं उस ने उसे ग्रपने घर बुलाया ग्रीर जब कि वह आया तब उस ने मुक से यहां आकर तुम से भेंट करने के लियं कहा भाज मुक्ते अवकाश मिला

इस लिये में आई हूं। तब मुन्दरी के। समरण हुआ कि मेरे प्रति ने मुक्त से इस आनेवाली पाहुनी के विषय में कहा था परन्तु अपने दुःख के कारण उस दिन वह श्रीर सब कुछ मृल गई थी।

जब बातचीत होने लगी तब दाना केरटी लड़कियां दे। इती हुई ग्रागई ग्रीर तब वे उस स्वच्छ बस्त्र पहिरे हुई पाहुनी के पास खड़ी हुई जिस ने कि उन्हें अपने पास बुला लिया था तब सुन्दरी फिर भी लज्जित हुई। पाहुनी ने कहा कि मेरी छोटी लड़कियां इतनी खड़ी हैं कि पाठशाला जाने लगी हैं श्रीर जब वे घर में नहीं रहतीं ते। घर बहुत ही सुनसान जान पड़ता है। तुम अपनी माता के साथ किसी दिन मेरे घर त्राकर मुक्त से भेंट करे। ता श्रच्या है। दानों केटी लड़िकेंगे ने बड़े चाह से उत्तर दिया श्रच्छा हम श्रावेगी क्यांकि उस मधुर शब्द में श्रीर प्रसन्न मुख में कुछ ऐसा प्रभाव था जिस से कि लड़कियां तुर्न्त मेाहित है। गई। जब वह जाने लगी तब उस ने कहा है बहिन तुम उदास भ्रीर दुःखित दिखाई पड़ती है। यदि तुम किसी प्रकार की सहायता चाहा ता में प्रसन्नता-पूर्वक जहां तक बन पड़ेगा करूंगी।

इन दयालु शब्दों से उसे फिर हलाई का गई श्रीर यह सिद्ध हो गया कि वह उदास केवल दिखाई ही नहीं पड़ती थी परन्तु सचमुच में उदास थी। पाइनी ने उसे अपने पास बैठा लिया श्रीर दयापूर्वक कहा कि मुके त्रपना दुःख बतलाचे। कदाचित में तुम्हारी सहायता कर सकूं।

सिसकते हुए सुन्दरी ने कहा मेरा पति मुक्त से श्राप्तस्य है श्रीर में नहीं जानती कि में किसरीति उसे प्रसन्न करूं।

जब पाहुनी ने घर की चारें। ग्रीर मैला कुचैला दंखा तो उसे उस ग्रप्रसन्त पति के साथ उतनी ही इमदर्दी हुई जितनी कि उस दुः खित स्त्री के साथ। कंगकि यह ग्रावश्यकता नहीं थी कि कोई उस से इस विपत्त का कार्या कहता।

तब उस ने धीरे से कहा कदाचित तुम्हारे पति का तुम से खप्रसन्न होने का काई कारण है। मैं समक्षती हूं कि मैं उस का अनुमान कर सकती हूं।

मुन्दर्श ने क्रांधित है। कर उन्तर दिया कि मेरी
माना की कभी यह अशा नहीं थी कि मुक्ते भाइना
बहारना पड़ेगा। यह मेरा काम नहीं है और मैं उसे
न कहंगी। पाहुनी ने मुसकुराकर कहा में समभती
हैं कि जब मैं आई तब मैं न एक ने कर्नी देखी
क्या वह नहीं भाइ सकती।

उस ने उत्तर्दिया हां जब वह चाहती तब भाइती है परना वह बड़ी श्रालसी है श्रीर कल रात का जब वह श्रपने घर गई तब से श्रभी श्राई है।

तब पाचुनी ने पूछा कि क्या तुम श्रपने पति केर अप्रसन्त करने की श्रपेता भाड़ने बहारने से श्रिषक डरती है। क्या तुम्हें स्मर्ण नहीं है कि हमारे प्यारे थी शुने श्रपने शियों के पांव धेर्ये। ता इस नेगों के। श्रपने घर काइने में क्या लिकात है।ना नाहिये जब कि उस काम के। करने के लिए श्रीर काई नहीं है। उसी समय वह भागी हुई नें। करनी श्रा पहुंची श्रीर उस की स्वामिनी ने जो कुछ गड़बड़ हुई थी उस सब का देग्य उस पर लगाकर अपना दुःव हलका किया। पाहुनी के मन में श्राया कि में इस मेले कुईले घर का। स्वच्छ करने में सहायता देजें परन्तु उस ने देखा कि श्रभी इस की श्रावण्यकता नहीं है। इस लियं वह फिर भी जाने का तैयार हुई श्रीर उस नेवत का फिर से दुहराया जिसे कि वह उन दोनों छोटी लड़कियों का द चुकी थी श्रीर भेंट का दिन भी ठहराया।

#### पांचवां चच्चाय ।

#### गर्भालान ।

ग्रमीलीनसिंह उदास चित्त से ग्रपने घर नीटी जहा वह पहिले थी तहां ही वह सुद्र्यनदास के विषय में सुन चुकी थी ग्रीर वह उस से हम-दर्दी ग्रीर संगति करने की बाट जोहती थी जो खीए के निमित्त इतना दुःख उठाकर जैसा उस के जिल्ला था उस के श्रनुरागी भक्त बन गये थे। सुन्दरी के पति की भेंट से कुछ निराश हुई परन्तु जन्न उसे उस उदास दृश्य का स्मर्ग ग्राया जिसे बह तुरन दोड़कर ग्राई थी ते। उस के मन में

उदासी छा गई। जब कि उस ने अपने मन में यह सोचा कि हमारे ईसाई कहलाने से क्या लाभ हैं 'यदि हम ने सीखा है उस से हम अच्छी स्त्रियां ग्रीर माता बन सकती हैं। तब बह पति स्त्री श्रीर सब से अधिक खीष्ट के निमित्त दुःखित हुई। यदि हम ग्रपने हिन्दू परेशिसयां से अधिक भले नहीं हैं ग्रथवा उन से बुरे हैं ता हम ग्रपने प्रभु का कैसा ग्रथमान करते हैं।

नय उस का उस समय का स्मर्ण श्राया जब कि
वह श्रापही यह नहीं जानती थी कि इसाई होने का
श्रयं मीखनेवाला श्रीर खीए का श्रनुगामी होना
है ग्रीर जब कि वह कभी २ गिरजा घर जाने ही
में ग्रीर घर में पुस्तक के कुछ पद पढ़ने ही से
पूर्ण संतुए रहती थी। वह प्रभु घीशु खीए के विषय
में तो जानती थी परन्तु उसे श्रपना प्रभु श्रीर गुरु
कभी नहीं समक्ती थी जिस का प्रसन्न करना उस के
जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये था। तब उस
का उस की भेंट का स्मर्ण हुश्रा जिस का जीवन
येसा भिन्न प्रकार का था कि वह समक्तने लगी कि
मैं भी स्वार्थी श्रीर निर्थंक जीवन व्यतीत करती
हूं। मेनिका मुकरजी ने उस का सिखलाया था
कि इसाई होने का श्रथं खीए का होकर रहना है।
श्रीर उसे सब बातों में प्रसन्न करने का यन करना है।

पहिले पहिल ता उसे इस नयं जीवन के जीवन की केर्ड इच्छा न थी। पर्न्तु शोक श्रीर भय के समय में उस ने स्रीष्ट का शब्द यह कहते मुना था कि ई सब लेगो जा परिश्रम करते श्रीर बेग्फ से दबे है। मेरे पास श्रात्री श्रीर में तुम्हें बिश्राम देखंगा। उम ने उसे सुनकर माना श्रीर तब से उस का जीवने बदल गया था।

उसे यह श्रविचारी श्रीर यह श्रमावधान स्त्री ऐसी दिखाई पड़ी जैसी कि वह पहिले श्राप ही भी श्रीर उस के हृदय से यह प्रार्थना उत्साहपूर्वक निकली कि है प्रभु यदि वह तुभे श्रीर तेरे प्यार का नहीं जानती है ता यह बर दे कि मैं उसे तेरे पास ले श्राऊं।

जब वह अपने घर पहुंची ता उस ने अपने घर में श्रीर उस में जिस के। वह तुरत्त ही छे। इकर श्राई थी काही भिन्नता देखी धन ग्रीर सुख चन के चिन्ह ता नहीं परन्तु कंवल स्वच्छ श्रीर शांति के चिन्ह बहां थे। यह घर उतनाही ग्रपनी स्वामिनी के योग्य था जितना कि दूसरा ग्रपनी स्वामिनी के याग्य था। एमीनीन सिंह सीधी भीतर के काठे में चली गई श्रीर वहां घुटने टंककर उस ने एक बार फिर भी इस कुटुम्ब का परमेश्वर के हाथ में सोंपा ग्रीर यह बिनती किई कि हे ईप्रवर यदि मैं उन का त्रिधिकतर ग्रच्छे जीवन में ले जाने के लिये उद्दर्श जाऊं ता मैं उस काम का जो कि मुक्ते सौंपे जावें सच्चे प्रकार से कर सकुं। जब से वह खोष्ट के शिलालय में ऋाई थी तब से उस ने कई सीखने याग्य शिक्षायें पाई थीं पर्नु उन में एक मुख्य शिक्षा यह थी कि प्रार्थना के खिना के ाई काम न करना। उस के जिन जान धीरे २ यह उस के जीवन की रीति होती जाती थी जैसे वह अपने संबंध श्रीर लाभ की खातां का अपने पात से स्वाभाविक प्रकार से कहा करती जी वैसे ही उन सब बातां का जा उस के साम्हनं पहर्ता थीं अपने प्रभु से स्वाभाविक प्रकार से कहनं के लिये सीख रही थी।

उस ने एक दिन अपने मित्रों से कहा मुक्ते काई भी बात उसने कों खिपाना चाहियं जब कि वह मुक्ते अपने में रहने के लियं कहता है। यदि में ऐसी भगनता से उस में मिली हूं ता सब कुछ जा कुछ मुक्त से संबंध रखतों है उस का भी अवश्य है। ना चाहियं।

गक जात शेर भी करनी थी। स्रीष्ट की यह दासी छ तीगां की सदा गक नाम की पत्री रखती थी जी छिगंप उस के हृदय में रहतं थे शेर जिन के लिय बह नित्य प्राणंना करना चाहती थी इस लिय नये नाम जुड़ गये शेर सुदर्शनदास शेर उस की स्त्री शेर लड़कंडाले नित्य प्राणंना में राजाशों के राजा के सन्मुख लाये जाते थे। रामीलीन बहुत दंर तक शकेली न रहने पाई। राक गाड़ी श्रा पहुंची शेर तब उस ने एक शब्द का जिस की वह पहचानती थी यह कहते सुना कि क्या के हैं पर में है।

उस पाहुनी का बहुत देर नहीं खड़े रहने पड़ा। बह तुरत बेठकर अपनी बातचीत करने लगी। उस ने कहा तुम्हें रमर्गा होगा कि एक बार तुम न मुक्त से कहा था कि में प्रसन्ततापृत्व कुछ जनाना काम करंगी यदि के इं ऐसा निकट होवे जहां में जा सकूं। मेरा एक बिद्यार्थी अभी यहां निकट ही श्राकर रहा है इस लिये मुक्ते उस के यहां जाने में श्रव बड़ी कठिनाई पड़ती है। परन्तु तुम्हारे लिये बहुत सहज पड़िंगा पदि तुम उस के पड़ाने का काम श्रपने हाथ में ले लेश्री ता मैं यह घर तुम्हारा ही समफ़ंगी।

ग्मीलीन का मुख फलकने लगा। इस नये स्थान में अपने प्रभु के लिये कुछ काम करना यह बहुत ही चाहती थी। श्रीर श्रव बिना ढूंढ़े हुए वह उसे श्रकस्मात मिल गया उस ने श्रवने हृदय में कहा कि हे प्रभु में तेरा घन्य मानती हूं। श्रीर उस ने श्रपने मुख से कहा में उस घर का जाने में बहा उपकार मानंगी। इस नये स्थान में श्राकर माना फिर से जीवन श्रारंभ करना है श्रीर में प्रति-दिन यही श्राशा करती रहती हूं कि मुक्त के के काम करने का मिले।

पाहुनी ने उत्तर दिया इस आत की काई चिन्ता नहीं है। परमेश्वर की इस देश में इतना अधिक काम कराना है और उसे इतने कम करनेवाले हैं कि इम लोगों की निश्चय है। सकता है कि वह किसी की जी उस की करने के लिये तैयार है आलसी न केंद्रा रखेगा। तब उस घर का पता खतलाकर वह पाहुनी चली गई। वह अपने हृदय में कैसी आनं-दित हुई जब कि उस ने यह जाना कि यह नई आई हुई ऐसी स्त्री है जिस ने अपना हृदय ग्रीर जीवन स्त्रीष्ट कें। सोंप दिया है जिस ने उसे मेल ले लिया है ग्रीर इस लिये वह उन लोगों के लिये जिन के बीच में वह रहने के। आई है निस्तन्देह मानंद का कारणा होगी। मार्ग में जाते हुए इस ने आनन्दपूर्वक अपने मन में कहा मुक्ते ते। ऐसा जान पहता है कि माना मुक्ते एक नई मित्र और सहकर्मी मिल गई है। अब तो दस बज गये थे और उस का पति अपने काम से और लड़के पाठणाला से जल्दी ही आनेवाले थे इस लिये अब इस नये घर की जाने के लिये, समय न था क्यें कि यह स्त्री और माता जानती थीं कि उन लेगों की जिन्हे कि परमेशवर ने मुक्ते दिया है चिंता करना और अपने घर की ठीक रखना भी विशेष काम है जिस का परमेशवर ने मुक्ते सींपा है।

#### इटवां ऋध्याय।

#### शिखरानी।

उस दिन के। ई हिन्दू तेवहार था इस लिये पत्तम लाल की छुटी थी श्रीर वह घर ही में था यह बात श्रीर किसी दिन नहीं हो सकती थी। उस का मन एक पुस्तक के पढ़ने में लगा कि इतने में किसी के पैरों की श्राहट से उस ने ऊपर ताका श्रीर देखता क्या है कि एक हिन्दुस्तानी स्त्री खच्छ श्रीर ख़ित साड़ी पहिरे हुए मेरे साम्हने खड़ी है। उस के रूप से श्रीर इस खात से कि वह पैदल चलकर श्राई थी पत्तनलाल जान गया वह निः- मन्देह है साई है श्रीर आश्चर्य करने लगा कि ऐसी पहुनी जो पहिले कभी नहीं श्राई श्राज कैसे मेरे घर पहुंची। उस की बहुत देर तक सन्देह में न रहने। पड़ा। उस पाहुनी ने कहा कि उस मिससाहिबा ने जो कि श्राप की स्त्री के। पढ़ाती थी मुक्त से यहां श्राने के लिये कहा। क्या में श्राप की स्त्री से भेंट करके यह प्रबन्ध करूं कि मेरे लिये श्राकर उसे पढ़ाने का कीन सा उत्तम समय होगा।

पत्तनलाल यह वात चाहता ही या श्रीर इस लिये ग्रपनी स्त्री का बुलाने के लिय गया। पहिले वह लजाती थी ग्रीर कुछ नहीं बालती थी परन् जब एमीलीन के कहने पर पत्तनलाल चला गया ता उस का मुंह खुला ग्रेगर फिर ग्रच्छी रीति से बातचीत होने लगी । यह नहीं है। सकता था कि स्किनणी अपने उस छोटे लड़के के विषय में बात-चीत कियं बिना रह सकती जिस का कि वह बहुत प्यार करती थी श्रीर जी कवल थीई ही दिन जीवता रहा। ज्यें। ही वह अपनी छूंळी गेरद ग्रेंगर मृन घर के बिषय में बाल रही थी एमीलीन ने उस का हाथ पकड़कर कहा है प्यारी बाई में जानती हूं कि यह दुः व कैसा होता है क्यों कि मेरा पहिलाठा द्योटा लड़का भी एक बर्घ का है। कर् जाता रहा श्चार में भी यही कहा करती थी कि मेरी गाद ळूंळी हे। गई । परन्तु तब से में यह समक गई हूं कि परमेश्वर ऐसा श्रानन्द दे सकता है जिसे काई नहं ले सकता। रुक्निणी ने उदास है। कर कहा कि जब

तक मेरे दूसरा लड़का न हो तब तक में फिर कमी सुखी नहीं रह सकती। एमीलीन ने तुरन्त उत्तर नहीं दिया उस के सिक्तगी से जो कि जानती थी कि शेंक क्या है परन्तु शांतिदाता परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी इतना कुछ कहना था कि उसे यह सेवना पड़ा कि कैसे आरंभ करं धीर पहिले क्या कहूं।

उस ने च्याभर ठइरकर पूछा कि क्या में तुम से उस विधवास्त्री को कथा कहूं जिस का एक लीता पुत्र मर गया परन्तु जिस का वह फिर मिल गया।

स्विन्हों ने कहा वह मरा न होगा नहीं तो वह उसे फिर् केंसे मिलता। जो मरता है से। फिर् कभी नहीं लै।टता। केंसे लेंट सकते हैं।

स्मीलीन ने कुछ उत्तर नहीं दिया परन्तु उस कथा की पढ़ने लगी। जब वह पढ़ चुकी तो र्साक्तणी ने कुछ ध्यान न देकर कहा कि में यीशु स्नीष्ट के विषय में जानती हूं यह उस की पुस्तक है। मेरे पति के पास धम्मंपुस्तक का नया नियम है श्रीर कभी २ में ने उस का उसे पढ़ते सुना है। में चाहती हूं कि में भी उन दिनां में होती तो कदाचित् वह कुरे बच्चे की जिला देता। परन्तु श्रव तो काई नहीं कु जो ऐसा कर सके।

ति सब एमीलीन ने उस से कहा कि मैं इस बात का बिश्वास करती हूं कि मेरा केटा लड़का जो दस खर्ष हुए मर गया ग्रभी तक परमेश्वर के घर में जीवता है ग्रीर किसी दिन मैं जाकर उस के साथ रहूंगी। स्विन्ती ने निश्चित्तता से उत्तर दिया कि श्वाप इंसाई हैं श्रीर यह तुम्हारा धर्मा है परन्तु में हिन्दू हूं श्रीर हमारा धर्म भिन्न है।

यमीलीन ने जाना कि यह ऐसी स्त्री है जिस का मैं बातचीत करने की अपेदा प्रार्थना करने के द्वारा अधिक लाभ पहुंचा सकती हूं। इस लिये उस ने उस से अपनी पुस्तक लाने के लिये कहा जिस विषय में उस का मन अकिथतर लगता हुआ दिखाई पड़ा। श्रीर तब प्रतिदिन पाठ पढ़ाने का समय नियुक्त करके वह चलने लगी।

रिक्नणी ने पूछा कि क्या प्राप मजन न गावेंगी मिससाहिका जो प्राती थीं सदा गीत गाया करती थीं।

यमीलीन फिर बैठ गई श्रीर तुरत ही उस की स्तुति के शब्द जी हिन्दुश्रीं श्रीर ईसाइयों का भी श्रायकर्ता है गूंजने लगे।

जब यह पाहुनी घर से निकलकर जाने लगी ते। घत्तनलाल साम्हने सा गया श्रीर विनयपूत्रक कहने सगा कि मैं समफता हूं कि श्राप मेरी स्त्री के। बहुत ही मूलं श्रीर श्रज्ञान पावेंगी।

यमीलीन ने तुरम्त उत्तर दिया कि नहीं नहीं । यदि वह ऐसी देवें भी तो केवल इस लिये हैं कि वह पढ़ाई नहीं गई है। तब एकाएक इस के साथ ही उस ने उत्साह पूर्वक यह भी हना कि क्या हम लोग सब बड़े मूर्स ग्रीर श्रद्वा हैं ! तीभी परमेश्वर हमें सिखाने के लि तैयार रहता है। इस लोगों के। चाहिये कि उस की इच्छा के। जानें श्रीर पूरी करें। इतना कहकर वह ज्ली गई।

पत्तनलाल इन शब्दों की अर्थात् इम की चाहिये कि परमेश्वर की इच्छा की जानें और पूरी करें से चता खड़ा रहा। उस की यह संभव जान पड़ता था कि यदि में परमेश्वर की इच्छा की जानूं भी ते। उसे पूरी कर्ना न चाहूंगा। इस से यही अच्छा है।गा कि में उसे जानूं ही नहीं। इतने में चिट्ठीरसा चिट्ठी लेकर आ पहुंचा और इस लिये उस का मन और दूसरी बातों में लग गया यह चिट्ठी उस के भाई के पास से आई थी जिस ने यह लिखा था कि मेरी स्त्री कुछ दिन के लिये अपने में के जानेवाली है इस से में अपनी बिधवा बहिन का भेजना चाहता हूं कि वह जाकर कुछ दिन अपने छे।टे भाई के साथ रहे।

जब पत्तनलाल ने यह बात पढ़ी ते। उस ने सीचा जान पड़ता है कि मेरा भाई श्रव अंग्रेज मिस साहिब के श्राने के डर का भूल गया है क्येंकि वह श्रव शिवरानी का उसी भय में भेजना चाहता है। कुछ भी है। श्रव तो मेरा पूरा बचाव है में श्रपनी बहिन से जब वह श्रावेगी ते। कह दूंगा कि तुम बिहारीलाल की सम्मति के बिना नहीं पढ़ सकती है।।

इस लिये ऐसा हुआ कि दूसरी बार जब एमी-लीन अपनी विद्यार्थी के पास आई ते। उस ने घर में एक नई स्त्री के। देखा। उस के। यह बतलाये जाने की आवश्यकतान थी कि वह साधारण श्वेस साड़ी पहिर्नेवाली बिधवा थी। उस सुकुमारी सुन्दर श्रीर उदास चित्तवाली लड़की का देखकर उस का करुणा श्राई श्रीर तुरन्त ही उस ने श्रपने , मन में यह प्रार्थना किई कि है प्रभु यह बर दे कि वह तुके जानने लगे श्रीर उस शांति का पावे जा तु दे सकता है।

एमीलीन ने तुरन्त कहा कि मैं तुम का भी पढ़ाऊंगी। परन्तु उस का बड़ी निराशा हुई जब कि उस लड़की ने यह उत्तर दिया कि मेरा भाई कहता है कि तुम अपने बड़े भाई की सम्मति बिना नहीं पढ़ सकती है। श्रीर में जानती हूं कि वह इस बात के। कभी न चाहेगा। परन्तु में पास बेंठी रहूंगी कदाचित् में ग्रपनी भाजाई का पढ़ना सुनते २ कुछ सीख जाऊं। श्रीर ऐसा हुशा कि जब परमेश्वर के पुत्र के विषय में कथा सुनाई गई जा कि मनुष्यों के। परमेश्वर की ग्रेशर लाने के लिये देइ धारी हुआ ते। उस ने जो कि विद्यार्थी थी शब्दें। का ता सुना परन्तु उन पर ध्यान नहीं दिया परन्त् उस ने जा पास बेंठी थी श्रीर जिस का मन उदास था क्योंकि जी कुछ वह इस जीवन में सब से श्रधिक बहुमूल्य श्रीर प्रिय समकती थी से। खेरी थी उस समाचार के। मानन्दपूर्वक सुना जे। उस जीवन का मार्ग बतलाता है जिस पर मृत्य की छाया कभी नहीं पड़ सकती है ग्रीर जिस की सुन्दरता के। न क्रोश नष्ट कर सकता है।

एक दिन जब पत्तनलाल काठे में से निकला तेर

उस ने भ्रपनी बहिन के। उस ईसाई पाठिका की ब्रातों के। बहे ध्यानपूर्वक सुनते देखा। उस ने श्रपने नित्त में बिचार किया कि न जाने बिहारीलाल इस बात के। सुनकर क्या कहेगा। कुछ भी हो में श्रपनी बहिन के। न पढ़ने देने में उस की इच्छा पालन करता हूं श्रीर में उस के। के। ठे के बाहर ते। निकाल ही नहीं सकता। इस के सिवाय में जानता हूं कि उस के। कुछ हानि न पहुंचेगी। यदि के। ई पन्न है जिस से उदास मन के। शांति मिल सकती है ते। वह इसाई धम्म ही है। इस प्रकार इस भूखे श्रात्मा के। जीवन की राटी मिलती रही। श्रीर उसे उस से खुड़ाने के लिये किसी ने प्रयत्न भी न किया।

#### सातवां प्रच्याय।

#### शिवरानी की प्रतिचा।

ग्रक दिन रात के। बड़ी गम्मीं थी इस लिये शिवरानी छत पर चली गई थी क्यों कि वही एक स्थान था जहां कुछ ठंढा था। वह एकान्त स्थान चाहती भी थी क्यों कि उसे श्रपनी भाजाई की सदा बक २ से श्रलग रहने में बिश्राम मिलता था। यह लड़की श्रोक में पड़ने से पहिले भी सदा श्रांत श्रीर बिचारशील रही थी। गये वर्षा में भी वह श्रपने भाई पत्तनलाल की बड़ी बिश्वस्त मित्र थी। यदापि वह उस से कुछ वर्ष काटी थी श्रीर जब कि पत्तन- लाल जो कुछ वह सीखना ग्रीर करना चाहता था सी उस से कहता था तो वह भ्रपने मन में खिचार किया करती थी कि यदि में भी पुरुष होती ते। " विद्वान बनती परन्तु क्या करूं में तो केवल स्त्री ही हूं। धीरे २ माई ग्रीर बहिन में बड़ा भेद पड़ गया। एक तो सर्वथा मूर्ख ही रह गई ग्रीर दूसरा ग्राधिक विद्वान है। गया। इस के पीछे सक्तिशी का ग्रपने यति के घर जाने का समय ग्रा पहुंचा ग्रीर पत्तन-लाल भी नगर में रहने के लिये चला गया ग्रीर तब से फिर उन की ग्रापस में बहुषा भेट नहीं होती थी।

पांच वर्ष पीछे यह वहिन भ्रपने भाई के घर में फिर भाई। इस समय उस का पित मर गया था की र इस से भी भाषिक भी क की वात यह थी कि उस का केटा लड़का भी जिसे वह बहुत प्यार करती थी मर गया था भीर इस के सिवाय उस की केटी लड़की भी जिस का देख २ कर उसे कुळ समय तक प्रवेश्व रहा था मर गई। ग्रीर इस प्रकार उस की माता उदास ग्रीर श्रकेली रह गई।

यह बहुत ही साधारण बात थी थे। इस लिये किसी के। बिचार न हुआ कि शिवरानी दिगुण प्रेम थे। है। भे। वह बोती बातें। के विषय में जो फिर लीटकर नहीं था सकती थीं अपना जीवन बिताती रही। परन्तु जब से वह अपने भाई के घर आई तब से बहुत तबदीली है। गई। वे दोनें। जो आपस में एक दूसरे के। बहुत कुछ समसते थे फिर भी आपस में एक दूसरे के। बहुत कुछ समसते थे फिर भी आपस में मिलने लगे ग्रीर

इस प्रकार संसार उस के लिये जा कि बहुत कुछ ्र स्वा बैठी थी प्रव सूना नहीं जान पड़ता था। फिर वस का उस की भीजाई की पाठिका एक नई मित्र मिल गई थी जो उस के दुः खें। के। श्रापने निज दुः खें। के समान समकती थी। श्रीर इस लिये उस के दुः सों के कारण वह उसे फ्रीर भी प्रधिक प्यार करती थी। उस के मुख से उस ने उस के विषय में सुना जा परमेश्वर है। कर मनुष्य हुन्ना सीर जिस ने चपने के। ईश्वरत्व युद्ध के बड़े २ काम करके चीर प्रपने से निर्वतों का दबाकर नहीं पर्नु बास से दबे हुन्रों का बेन्का उतारकर मीर पीढ़ितें। की पीड़ा का चंगा करके चीर मृत्यु के फंदे में पड़े पुर लोगों के। मुक्ति देकर प्रगट किया। उस ने यह भी सुना कि उस ने अपनी शक्ति अपने स्वार्थ के लिये नहीं लगाई परन्तु अपने ऊपर क्रेश का ऐसा बाक लिया जैसा कि किसी ने कभी नहीं लिया था। चीर जिस ने कि इस संसार में एक हो निष्पाप है।कर संपूर्ण संसार के पापों का बे।का अपने जपर लिया श्रीर जिस ने उन्हें निवार्श करने के लिये क्रुश की मृत्यु सही। वह जिसे इस बात के जानने का प्रयोजन भी नहीं था कि दुःख क्या है ग्रत्यन्त भारी दुःख सहा। उस ने जिस ने कि कभी पाप नहीं किया था पाप का सब से बहा दंड सहा।

क्या श्राञ्चर्य की बात है कि उस ने एकान्त में जाना चाहा इस लिये कि वह इन बातें पर बिचार करे। वह बहुत देर तक श्रकेली नहीं रह गई। पैरें।
की श्राहट सुनाई पड़ी श्रीर तुरन्त ही पत्तनलाल,
कत पर श्रा पहुंचा श्रपनी बहिन के। श्रपने पहिले
ही वहां देखकर उसे श्रचंभा हुश्रा परन्तु वह उस
के पास यह कहता हुश्रा बेठ गया कि बड़ी गर्मी
है मैं यहां श्राया हूं कि देखूं यहां कुछ ठंढ मिले।

शिवरानी ने बिचारपूर्वक कहा हां मैं इस के लिये श्रीर इस के सिवाय श्रीर २ बातों के लिये भी यहां श्राई हूं। फिर उस ने कुछ हिचकिचाते हुए यह भी कहा कि मेरे मन में बहुत सी बातें हैं श्रीर उन के मैं नीचे की श्रपेक्षा यहां श्रिधिक सहज से सोच सकती हूं।

उस के भाई ने कुछ श्रचंभित हो कर उत्तर दिया हां ऐसी बात है। तुम का किस बात का सेव बिचार करना है। तुम का ते। इस बात का भी सेव बिचार नहीं होता है कि श्रव भाजन बनाने के लिये कितना श्राटा श्रीर घी लगेगा।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि हां यह ता सच है। परन्तु संसार में आटा श्रीर घी के सिवाय श्रीर भी बहुत सी बातें हैं। श्राटा श्रीर घी से ता केवल हमारी भूख तृप्त किई जा सकती है परन्तु इन बस्तुश्रों से हमारा हृदय तृप्त नहीं है। सकता है।

पत्तनलाल चें क पड़ा श्रीर जब उस ने इस सुन्दर मुख का श्रपने साम्हने देखा ता उस का यह बिचार हुशा कि मेरी यह सुन्दर बहिन श्रीर दूसरों की नाईं जा सदा घर की छोटी २ बातों में लगी रहती हैं नहीं है। परन्तु उस बड़े २ नेत्रवाली स्त्री के
मुख से ऐसी इच्छा फलकती थी जिस से जान पड़ता
कि उस का मन बड़ी २ बातें के खेल में है।
पत्तनलाल ने गंभीरता से कहा कि उन बातें के।
मुफ से कहा जिन का तुम सीच बिचार करती हो।

उस ने स्वाभर ठइरकर उत्तर दिया कि तुम से कहने से क्या लाभ जब कि तुम असंभव कहोंगे। कई वर्षों से में पढ़ना चाहती हूं भार मेरी भाजाई अब पढ़ने भी लगी है तो फिर में कों न पढ़ूं। अब तो पहिले की अपेद्या आह भी अधिक पढ़ना चाहती हूं कोंकि एक पुस्तक है जिसे में स्वतः पढ़ना चाहती हूं।

पत्तनलाल ने उत्तर देकर यह पूछा वह कीन सी पुस्तक है।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि तुम उस के विषय में क्या जानागे। वह श्रपने धर्म की पुक्तक नहीं है परन्तु यीशु ख़ीष्ट के विषय में है श्रीर मैं उस के विषय जानना चाहती हूं।

पत्तनलाल ने यह जानेने के लिये कि मेरी बहिन इस विषय में कितना जानती है पूदा कि यीशु ख़ीष्ट कीन है।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि उस ने कहा कि
में परमेश्वर का पुत्र हूं ग्रेशर में समभती हूं कि वह
ग्रवश्य होगा कोंकि उस ने बहुत बड़े २ काम किये
ग्रेशर वह बहुत भला भी था। पत्तनलाल ने ग्रपने
भाई के विषय में सोचते हुए उत्तर दिया हम के

यीशु कीष्ट से कुछ नहीं करना है। हमारा निज धर्मा भिन्न है। यीशु तो ईमाइयों का है इस लिये श्रच्छा होगा कि तुम उस के विषय में ग्रीकः कुछ न सीखे। जिहारोलाल बहुत कोधित होगा यदि वह जान पावे कि तुम ईसाइयों की पुस्तक पढ़ती है।।

शिवरानी ने श्रवने भाई का नाम लिये जाने पर कुछ ध्यान न दिया परन्तु वाक्य के पहिले भाग के उत्तर में यह कहा कि मेरी भाजाई की पाठिका यह कहती है कि योशु खोष्ट संसार भर का है श्रीर इस लिये जैसा ईसाइयां का तैसा हम लोगों का भी है। उस ने मुक्ते कुछ शब्द मुखाय करने के लिये सिखाये हैं यदि तुम खाई। तो में कहूं। 'कोंकि ईश्वर ने जगत का ऐसा प्यार किया कि उस ने खपना एकलें।ता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर बिश्वास करे से। नष न होय परन्तु श्वनना जीवन पावे।"

पत्तनलाल ने बही सावधानी से सुना केवल यही बात नहीं थी कि उस की बहिन ने यह पद कंठ कर लिया था परन्तु यह भी कि उस ने उसे ऐसे उत्साहपूर्वक सुनाया जिस से पत्तनलाल के। भयान हुआ। वह पूरे समय तक अपने भाई के विषय में बीर इस विषय में कि वह क्या कहेगा साचता रहा। चाहे वह आप इन बातों के विषय में जुळ भी समके परन्तु उसे अपनी बहिन के। यह समकाने का यत करना पहा कि वे बातों सव नहीं हैं इस तिये उस ने फिर भी कहा कि में उस पुस्तक के। पढ़ खुका हूं जिस के। तुम कहती है। कि में पढ़ना फाइती हूं ग्रीर में उन बातों के विषय में इतना जिसक जानता हूं जितना तुम कभी न जान पात्रोगी। परन्तु तुम के। यह न समभना चाहिये कि जो कुछ उस पुस्तक में लिखा है से। सब सत्य ही है। योगु स्त्रीप्ट नाम का भला मनुष्य बहुत पहिले हुमा होगा परन्तु ग्रब ते। वह मरकर कबर में गया ग्रीर इस लियं ग्रब हम के। उस से कुछ काम नहीं।

तब शिवरानी ने उत्तर दिया कि है माई तुम
पुक्त से बहुत श्रिषक बुद्धिमान है। क्येंकि में केवल
यक स्त्री हूं श्रीर बहुत श्रज्ञान हूं। परन्तु में मन
को बड़ी भूसी हूं श्रीर जब में यांशु स्त्रीष्ट के विषय
में सुनती हूं तो मुक्ते ऐसा लगता है कि माना में
त्रुप्त है। गई हूं इस लिये में समक्ती हूं कि जो कुछ
लिखा है सी सब सत्य ही है। तुम्हारे लिये ता
कुछ बात ही नहीं है परन्तु मुक्ते सुखी करने के लिये
कुछ भी नहीं है परन्तु मुक्ते सुखी करने के लिये
कुछ भी नहीं है परन्तु मुक्ते सुखी करने के लिये
कुछ भी नहीं है परन्तु मुक्ते सुखी करने के लिये
कुछ भी नहीं है सीर जब में यीशु स्त्रीए से बातचीत
करती हूं तो मुक्ते ऐसा लगता है कि माना के हैं
भेरी बातों का सुन रहा है।

पत्तनलाल कांक पड़ा। उस की बहिन के शब्दां से उस बात का स्मर्गा हुआ जो सुदर्शनदास ने उस से बहुत दिन पहिले कही थी श्रर्थात् यह कि यदि तुम यह जानना चाहते हो कि यीशु खीष्ट श्रष्ट भी जीता है तो उस से यह बर मांगा कि वह श्रपने

का तुम पर प्रगट करे। दूसरी बात जी उस के ६ सहपाठी ने किई थी से। यह थी कि उस ने स्त्रीष्ट का प्रगट रूप से स्वीकार किया। शिवरानी की दशा में भी चाहे जा कुछ है। जाय ग्रीय यदि कहीं शित रानी ईसाई है। गई ता बिहारी लाल उसे कभी हमा न करेगा क्येंकि उस ने उसे जता दिया था। उस स्त्री के लिये उत्तभ दात यही होगी कि जितनी जल्दी है। सके उननी ही जल्दी वह श्रपन बहे भाई के घर का लीट जाये जहां कि जी कुछ सानि हुई है ठीक है। अधियी। वह अपनी वहिन का ते। देाष नहीं लगा सकता था जब कि वह अपने मन में उसी बात पर जिल्लास करता था जिस पर कि उस की बहिन करती थी। कदः चित् यही कुशलता की बात थी कि वह उस से इन जिचारें। का अपन मन में रखने के लियं उस से प्रतिदा करा लेवे। इस लियं दूसरी बार वह यह बंग्ला कि है बहिन योशु स्त्रीष्ट के विषय में सी खने से तुम का कुछ हानि न पहुंचेगी। श्रीर यदि उस से तुम सुखी होती है। तो भें तुम का राकने का प्रयत न करूंगा। परन्तु में तुम से एक बात की प्रतिज्ञा कराना चाहता हूं कि तुम मुभे छे। इ श्रीर किसी से ग्रपने मन की बात मत कहा। यदि तुम ऐसी बातें बिहारी लाल से कहागी ते। वह तुम पर क्रीधित हो कर ग्रीर फिर तुम की यहां न ऋाने देगा। तुम मुक्त से जितनी चाहे। तितनी बात कर सकती है। परन्तु मुक्त से इस बात की प्रतिचा करे। कि में इस बात का सब से गुप्त रखूंगी।

अवस्था अवस्था ने अवसी से तहाई के समान नहीं हूं भेट कि रिस्मात जानकीत करना चारनी है। नार प्रकार के इस्मान्युर्धक करा ते। क्या नम सुक के हरा अने की प्रतिहार करती है। नव शिवस्ति ने प्रति का स्मान्य अवस्था करती है। नव शिवस्ति ने

प्रस्तित व उत्ति विका कि यह सका होगा।

कि इस के तो प्रा विकय में बहुत कुछ वालवीत

मत बहा का कि प्रत तेए प्रत तृत्त हैंगाई सनाने का प्रयत्त

कहितों के प्रत के के प्रति का मंपूर्ण हुन करवेंकित है।

कि केप कि प्रति के प्रति हों के विकय में विकाश करतें।

कि को विकाश की हैं हैं के विकाश के विकाश करतें।

कि को विकाश की हैं कि की कि सार्वित से प्रति की की विकाश करतें।

कि को विकाश के विकाश है कि प्रति के प्रति से प्रति की विकाश करतें।

कि को विकाश के विकाश है की प्रति की प्रति से प्रा

न्त राजनात है एका तपुरंत कि भी स्था ने सुन पूर्व के दूर कान की सिन्दा कर्नी है। विद्रार में न्यूक्त दूरा है से स्वतिहा कर्नी है।

#### बाउवा बचाव।

### कार्य के जनसम्बद्धी ।

त्र दुराविहास कथने पर लेखा जिसे यह बहु हुन्ह में बार काथ के काप छोड़कर गया था ता उस ने देखा कि सब कुछ बदना हुआ है। उस ने '

उस घर की जी पहिने बहुत मैला था श्रव बहुत
स्वच्छ पाया। इस के बहुत पहिने ही उस का क्रीएं
बिलकुल शांत ही गया था श्रीर वह अपनी स्त्री के।
यह बतलाना चाहता था कि मैं तुम से श्रव अपस्त
नहीं हूं परन्तु यह सहज बात न थी क्योंकि सुन्दरी
उस से बेलना नहीं चाहती थी श्रीर इस लिये जब
सुदर्शनदास बेला तो उस ने कुछ उत्तर न दिया।
उसे कुछ चैन आई जब कि उस की दोनों छोटी लड़कियां उस के पास दी इती आई श्रीर जी खुछ उस के
पीछे हुण था कहने नगीं। मेली ने उस के पुरने
पर चढकर कहा दहा श्राज तो एक जिसे हम नहीं
चीन्टती हैं इसारे घर शाई थी।

त्रेग हो शांती बेली वह यह भी कहती थी कि तुम नोगों की मेरे घर जाना चाहियं क्योंकि मेरी बहुत छोटी रलड़िक्यां नहीं हैं जीर में ऐसी ही छोटी लड़िक्यों की बहुत प्यार करती हूं। मानी ने ऐसा समकाकर कहा कि उस की छोटी र लड़िक्यां जब बही है। एई हैं। हम लोग भी किसी दिन बड़ी है। जावेंगी क्यों न दहा। सुदर्शनदास ने पृछा कि यह स्त्री केंनि थी जीर कहां से आई थी।

दृद्दा यह ता हम नश्चीं जानतीं पर्न्तु उस ने यह कहा था कि मेरा घर निकट ही है। कदाचित उस ने हमारी महतारी से कहा है।।

माती ने अपने मैंने बस्त्र की श्रीर देखते हुए कहा वह स्त्री ऊंची थी श्रीर एक बहुत ही प्रवंत भाड़ी पहरं हुए थी। इस विषय पर अपनी माता का क्रोध भरा उत्तर स्मरण करते हुए शांती ने विनय-प्रवंक कहा तुम हथारी महतारी से हम लेखां की उम के घर ले जाने के लिये कहें। क्यों न दहा। ग्रीर यह हमारी महतारी नहीं जाना चाहती ता तुम ही ने बलाने क्यों न।

मुहणंनदास न अपनी स्त्री की श्रोर देखकर जी इन बाला में से एक प्राज्य भी मुनती हुई नहीं जान पहनी थीं कहा कि लय समय आवेगा तब देखा जायगा। उस रात का ना मुन्दरी ने जुल श्राधिक बातचीत नहीं किई पत्नु दूसरे दिन सर्वेर उस का कांच जाता रहा श्रीर तब उस ने श्रपनी उस पाहुनी के विषय में जी श्राई थीं कहा।

इस बात का मुनकर मुदर्शनदास ग्राम्ययं करने लगा मैं पहिले उस का चनुमान कंगं न कर सका।

सुन्दरी का उस नई पाहुनी से भेंट करने का जाने के लियं समभाने की कुछ ग्रावश्यकता न थी। ग्रीर इस लियं दूसरे दिन सबेरे दोनों छोटी लड़-कियां जो स्वच्छ हो गई थीं ग्रपनी माता के साथ उस भेंट के लियं गई जिस के विषय में बहुत कुछ बात गई थी।

जब सुन्दरी ने पर की चारों श्रीर देखकर उसे म्बच्छ श्रीर सुषरा पाया ती उसे अपने मेंने कुचले घर का स्मरण श्राया परन्तु उस नं इस विषय में कुछ बात-चीत न किई। उस दिन एमीलीन की दोनों लड़-कियां पाठशाला का नहीं गई थीं इस लियं वे इन कोरी लहिकियां का स्वलान लगी जब कि उन की माता मुन्दरी के साथ यानचीत कर नहीं थीं छीर है। बातों के साथ यमिनीत ने यह भी कहा कि मुक्त बतां के साथ यमिनीत ने यह भी कहा कि मुक्त बतां कि साथ यमिनीत ने यह भी कहा कि जानती हूं कि यह बात पहिले पहिल सुनने में ती बहा शाश्य हुआ होगा कि हमारा प्रिय प्रभ कार्य से उत्तरा श्रीर उस ने कुझ पर अपना प्राथ दिया में चाहा करती थीं कि में हिन्द ही उत्यन्न है। कि से चाहा करती थीं कि में हिन्द ही उत्यन है। कि से चाहा करती थीं कि में हिन्द ही उत्यन है। कि से चाहा करती थीं कि में कि में मनती है कि से मनती है कि से ने लोग कभी कभी है। जाया करते हैं। मना यह तो की कि तुम ने पहिले थीं हम प्रभ लोश के विषय में केसे सुना।

बेलिनेवाली के उत्पारपुक्त राज में शाम अनते वाली के निमत्यार रूप में वर्ण ही भेट जा नेतर उस लिय सुन्दर्श ने निश्चितना से उत्पर्ण दिया कि मेरा पति इंसाई हो। गया था नेतर मेरे पिता के मरने के पीते मेरी माता के कंगाल होने के कारण इस बात की जिला न थी कि में भी इंसाई है। जार्ज। तव मेरा पति न्याकर मुके ने गया।

श्रीर फिर एमीलान ने नुरत्त ही घट पृष्ठा ती का फिर उस ने आप तुम्हें कुल हिखलाया।

सुन्दरी ने उत्तर दिया हा उस ने मुक्त ज़ळ बालें बतनाई श्रीर दूसरों ने भी मुक्ते सिक्लाया। तथ कुछ दिन पीळे मेरा बद्धिसमा हुआ।

एमीलीन अब समकते लगी कि जिस विषय में

मेरा मन इतना श्राधिक लगता है उस में मुन्दरी की इतनी कम रुचि क्यां दिखाई पड़ती है। उस की बाता से जान पड़ता था कि उम ने इतना मुक्ति पाने के लिये नहीं जितना अपने पति पाने के लिये अपने पुरुषाक्षों का धम्में छे। इा था। गर्मालीन इस स्ट्री का था के जन नाम की इंसाई थी परन्तू इंसाई है। से श्रानंद धीय प्रांतहा का बहुत ही कम जानते थी सीह के समसाचार के पूर्ण प्रकाश में ने जाना उद्गा कर चाहती थी।

उस ने उस वाल के। छेड़ कर दूसरा प्रश्न पहुंचा कि वहां क्या तुम पहुंचा जानती है। क्या कि । नुम पहुं से इस लिये कदाचित तुम ने पहुंचा व से राष्ट्रिया। गुन्द्रशा ने उन्तर दिया नहीं। पहुंचा व से राष्ट्रिया। गुन्द्रशा ने उन्तर दिया नहीं। पहुंचा व से राष्ट्रिया एक का का का किया पा किया पा का का का का मण्य पक कर्यं का का का का किया पुर्व पहाने का या करती थी। पहनु जब मुक्त अवने नहक्रवाला का देखामानी कर न पहां ता भेदा का य दनना यह गया कि मुक्त पहने का अववाण न सिला के से कुछ में जानती थीं से। मी अब यिनकुष मूल गई।

समीलिन ने दम के रात करने घर ग्रीर लड़के-दानों के विषय में सादने हुए यह पृष्ठा करा तुम किर भी पहला आरंभ करना चाहती है। । क्या में आकर तृत्वे पटाले। यह जान पहला या कि मुन्दरी का पहले या दान करने का गुरु चिता ने थी। उम ने दाय ही भान लिया कि में पहने की ता कुळ चिंता नहीं करती हूं परन्तु उस दयाल मित्र के ग्राने से जो मुक्त से बहुत ही प्रेम रखती है दिन जल्दी पार हुन्ना करेंगे। सा यह प्रबन्ध किया गया ग्रीर समय भी नियुक्त ही गया श्रीर प्रभु की इस दासी के। इस लियं भानन्द हुआ कि उसे भवसर मिला कि वह इस स्त्री से उस प्रभु के प्रेम ग्रीर महिमा के विषय में चर्चा करे जिस ने ग्रंपना प्राण उस का ग्रपना बनाने के लिये दिया। जब सुदर्शनदास ने इस नयं प्रबन्ध के विषय में सुनाता उसे भी बड़ा इपं हुआ। वह बहुत दिन से जानता था कि मेरी स्त्री से मुक्ते घेसी सहायता श्रीर सुख नहीं मिलता जैसा कि मिलना चाहिये ग्रीम न वह ग्रपनी लड़-कियां के। ग्रच्छी शिद्धा दे सकती है। एक दिन ऐसा हुआ कि एमीनीन से उस की भेंट हुई छोर इस क बातचीत करने में उस ने कुछ हिचकियारी हुए यह कहा कि अाप कृपा करकं उसे अपनी नाई बना-इये। ऋाप प्रभु यीणु का उसी प्रकार जानती हैं जैसे कि हम लोग अपने पर्म प्रिय मित्रां की जानते हैं ग्रीर मैं समभता हूं कि सुन्दरी उसे जिलकुल नहीं जानती है। इस लिय ग्राप उसे कृपा करक सिख-लाइये। एमीलीन ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि 🛉 ग्राग्री इम दोनों प्रार्थना करें इस लिये कि प्रभु ै श्राप ही उसे सिखलावे श्रीर ऐसा ग्रपने का उस पर प्रगट करे जिस से कि वह उस के। किसी भी सासा-रिक मित्र से अधिक प्रिय है। जावे। इंहम प्रार्थना करेंगे श्रीर प्रभु निस्तन्देह हमारी प्रार्थना स्नेगा।

इस लिये यह नियम ठहरा कि सुन्दरी के लिये प्रार्थना किई जावे परन्तु वह सदा की नाई अपनी रीति पर चली जाती थी ग्रीर यह न जानती थी कि मेरे दे। उत्तम मित्र मेरे लिये बहुत कुछ कर रहे हैं जैसा कि वे ग्रीर किसी प्रकार से नहीं कर सकते ग्रीर कि वे निस्सन्देह सब से बड़ा ग्राशीर्बाद मुफे प्राप्त करावेंगे।

केवल स्त्री ही के लिये नहीं परन्तु पित के लिये भी एमीलीन राजदूत हुई । सुद्शंनदास यदापि वह किसी समय भली भांति जानता था कि ग्रीर श्रीर बम्तुश्रों से श्रात्मिक बस्तुएं श्रिष्ठक बहुमृत्य हैं श्रीर कि इंश्वर के राज्य में ग्राना किसी सांसा-रिक लाभ से बहुत बढ़कर है श्रव कुछ कुछ उस बात का भूलने लगा था जो किसी समय उस का बहुत प्रिय थो । वे बस्तुरां जो श्रदृष्ट श्रीर श्रनन्त हैं उस का धुंधली दिखाई पड़ने लगी थीं। श्रीर वह इस जीवन की बातों में श्रपना बिचार श्रीर ध्यान बहुत कुछ लगाने लगा था। परन्तु परमेश्वर ने जो श्रपने सन्तानों की श्रावश्यकताश्रों श्रीर भयों का जानता है एक ऐसे जन का भेजा जिस के शब्द श्रीर उदाहरण उस उत्साह की ज्वाला का जो घीमी जलने लगी थी फिर से सुलगाया श्रीर जो फिर उस के। उस एक ही जीवनदाता प्रभु के पास ले श्राया।

रक दिन ऐसा हुआ कि जब सुदर्शनदास पाठ-शाला से घर आया तो उस की स्त्री ने उस से कहा कि सिंग बाबू की स्त्री यह सन्दंश दंगई है कि वह त्रीय उस का पति किसी विषय में श्राप से बातचीत कर्ना चाहते हैं इस लिये वे चाहते हैं कि श्राप उन से भेंट करें। सुदर्शनदास का वहां जाने में बड़ा हर्ष था क्येंकि उसे इन मित्रों से जिन की उपस्थित ही का उस पर उत्तम प्रभाव पड़ता था भेंट कर्न में सदा श्रानन्द है।ता था।

सिंह बाबू ने श्रीर श्रीर बातें करने के पीछे यह कहा कि जिस नगर में हम लोग रहा करते थे वहां हमारे घर में हर सप्ताह में एक सभा हुआ करती थी जिस में हमारे फिन्न श्रीर पड़ोसी श्रीया करते थे। उस के बिना हम लोगों की श्रव्छा नहीं लगता है यहां तक कि हम लोग चाहते हैं कि वैसी ही एक सभा यहां पर भी हुआ कर श्राय कृपा करके हमारी सहायता की जिये श्राय हम लोगों से बहुत पहिले से यहां रहते हैं श्रीर इस लिये लोगों का भली भांति जानते हैं।

सुदर्शनदास ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि में ता आया कहंगा कदाचित तुम मेरी स्त्री के। भी आने के लिये समका संका यद्यांप वह बहुधा बहुत कम जाना चाहती है। एसालीन ने मुसकुराकर कहा में समकती हूं कि वह आवेगी श्रीर अब यह कहिये कि श्रीर कें।न है।

सुदर्शनदास न दे। तीन नाम लिये श्रीर तब उदास होकर यह कहा कि में श्रीर किसी का नहीं जानता जी कि श्रावे। सब बात ता यह है कि बहुत से हैं जी श्रा सकत है पर्नु जिस समय सभा होती है उसी समय पर लेगि महा कुछ काम यतना देते हैं और इस प्रकार सभा में आने के अवमर न मिलने का बहाना कर देते हैं। यह तो बड़े आधर्य की खात है कि आनस्य से बैठने और बैठकर बातचीत करने के लिये तो सदा अवकाश मिलता है परन्तु परमेश्वर की चर्चा और उस के काम करने के लिये सभय नहीं मिलता।

गर्मालीन ने उत्माहपूर्वक कहा परन्तु देखिये सभा
आरंभ करने के लिये हम आठ जन हैं और यह भी
ता है कि हम लीग प्रार्थना करके दूसरों का भी ला
सकते हैं। इस बात का स्मर्ग रखना चाहिये कि
हम लीग अपनी प्रमन्तना के हेतु नहीं परन्तु अपने
प्रभु की महिमा के लिये आरंभ करते हैं और ले कुछ
हम पूरा नहीं कर सकते हैं उसे करने के लिये
हमें उस पर भरोसा रखना चाहिये।

सिंग बाबू ने कहा हां ठीक है यदि केवल हम ही तीन होते तीभी हम लोगों का एकत्र होना उचित या क्यें कि प्रभु यीशु हमादे बीच में चाया है। जाता खार सचमुच जब कि वह हम लोगों में से एक है तो छोटी से छेटी सभा भी बड़ी कही जा सकती है।

कुछ ग्रें।र बातचीत करने के पीछे उन के लड़के ग्रें।र लड़कियां जे। दूसरे दिन के लियं ग्रयने पाठ तियार कर रहे थे उन के पास ग्रायं उन में से एक ने धर्म्भेषुस्तक लाकर ग्रयने पिता का दिई जिस ने सुदर्शनदास से कहा कि इस समय पर हम लेग सदा सब कुटुम्ब सिलकर प्रार्थना किया करते हैं ग्राप भी हम लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना, की जिये।

इस के पीछे श्राघ घंटा भी न होने पाया था कि सुद्रश्नदास इस बात के लिये बहुत प्रसन्न हुश्रा कि में इस विशेष समय पर उपस्थित हो सका। प्रार्थना के समय उसे ऐसा जान पड़ा कि में ठीक उस प्रभु के सन्मुख हूं जिस से कि हम लीग प्रार्थना कर एके हैं श्रीर जब उस कुटुम्ब के प्रत्येक मनुप्य की हर एक बात श्रीर हर एक श्रावश्यकता उस परमेश्वर के साम्हने बतलाई गई जिस के है। कर वे रहते थे ते। सुद्रशनदास पहिले की श्रपेक्षा श्रिषक समझने लगा कि प्रार्थना करने से बहुत ही लाभ श्रीर न करने से बहुत ही हानि होती है। जिस सभा के विषय में बातचीत हुई थी वह मुलाई नहीं गई। परन्तु वे सहायता श्रीर श्रगुवाई के लिये प्रार्थना में लगे रहे जिस से सब काम उत्तम रीति से होवे।

जब सुदर्शनदास घर ले। टाता उस का मन बहुत से बिचारें। से भरा हुआ था जैसा कि ईसाई का होना चाहिये। वह दे। जीवते नमूने देख चुका था उन में से एक तो ऐसा था जिस की जीवते स्नीष्ट के साथ प्रतिदिन संगति हे। ती थी जो ग्रीर सब बातें। का छोड़ अपने गुरु की प्रतिष्ठा खे। जता है जो उत्माह-पूर्वक अपने ग्रासपास रहनेवातों की ग्रादिमक भलाई चाहता है ग्रीर जो सब से श्रिषक प्रार्थना के। अपने जीवन का मुख्य कर्म्स समस्तता है। उस का मन ही साहों देता था कि मैं ऐसा ईसाई कभी नहीं रहा हूं श्रीर उस के हृदय से यह उत्साह युक्त । प्रार्थना निकली कि हे प्रभु मुक्ते प्रार्थना करना सिखा। दे प्रभु तू अपने का मुक्त पर प्रगट कर उस का कुछ लज्जा के साथ यह भी स्मर्गा हुआ कि मैं उन लेगों की रीति पर नहीं चलता जिन से मैं ग्रभी भेंट कर-के श्राया हूं। एक समय था जब कि उस ने स्त्री का पहाने का यत किया था श्रीर उसे प्रतिदिन धर्म्मपुस्तक पढ़कर सुनाया करता था। पर्नु इस बात के। बहुत दिन है। चुके थे श्रीर जब कि उसे यह जान पड़ा कि सुन्दरी बिलकुल ग्रपने ही पर छोड़ दिई गई है ग्रेश उसे काई न पढ़ाता न सहायता देता है ते। उस ने इस बात का स्वीकार किया श्रीर कहा इम में काई अश्वर्य की बात नहीं है कि वह ऐसी नहीं है जेसी कि ईसाई का होना चाहिये। दूसरे दिन सबेरे उस ने श्रपनी छाटी २ लड़िकयों का बुलाया श्रीर श्रपनी स्त्री से कहा कि श्राश्री इम लाग मिलकर बचन पहें श्रीर प्रार्थना करें।

मुन्दरी ने अनुमान कर लिया है कि कीन इस नई तबदीली का कारण है क्यों कि एमीलीन ने उस से एक बार पूछा था कि तुम्हारे घर में प्रतिदिन प्रार्थना होती है कि नहीं इस लिये उस ने उस नई रीति के इच्छा पूर्वक ग्रहण किया क्यों कि जो कुछ उस की मित्र करती थी से। उस की दृष्टि में ठीक ही दिखाई पड़ता था। से। उस दिन से उन का समय परमेश्वर की संगति में बीतने लगा श्रीर परमेश्वर का श्राशी-बंद कुटुम्ब के प्रत्येक जन के लिये मांगा जाने लगा। क्रिक्गणी ने भयभीत देशकर कहा अरे बापरे। क्या जीते जला देते हैं। सर्कार ऐसी निर्दर्श कैसे है। सकती है।

सागवाली ने कहा हां यह बात ता सच है ि ऐसा कीन समकेगा परन्तु यह में जानती हूं कि यह बात सच है क्यों कि जिस मुहक्के में में रहती हूं वहां एक मनुष्य महीनों से बीमार था जब पुलिस ने सुना ता वे उसे देखने ग्राये ग्रीर जब उन्हों ने उस के गले में गिल्टी देखी जो कि कई वर्षों से थी ते। उन्हों ने कहा कि हम तुम के। यहां से ले जावेंगे। वे उसे ले गये ग्रीर वह शिचारा फिर न ले।टा। वह कैसे ले।ट सकता जब कि उन्हों ने उसे जीत। जला दिया।

सिक्नणी के मुख से यह जान पड़ता था कि वह बहुत हर गई थी और इस लिये सांग बेचने-वाली की गप मारने का और भी श्रच्छा श्रवसर मिला और वह यों कहती ही गई कि बस इतना ही नहीं दो बेगमें जिन की मैं भली भांति जानती हूं क्योंकि मैं बहुधा उन की सांग बेचा करती थी। बिचारीं एक दिन बीमार पड़ गईं। एक की कुछ भीतरी ज्वर था और दूसरी के पैर में दर्द था इस लिये उन्हों ने सीचा कि हम लोगों की जनाना, श्रम्पताल में जाना चाहिये क्योंकि सुनते हैं कि वहां हाकृर साहिबा बड़ी दयालु चित्त हैं परन्तु हाय व वे फिर न लीटीं। वे उन डोलियों में जीती जला दिई गईं जिन में वे बेठी थीं। स्कित्यों ने कहा कि मुक्ते इस बात का हर्ष हैं कि तुम ने मुक्त से ये बातें कहीं क्यों कि में अब सचेत दारूंगी कि ये बातें मुक्ते न होने पावें। मैं सदा कुएं का पानी पिया करूंगी जैसे कि हम लीग पिया करते थे श्रीर चाहे में कितनी भी बीमार हो जे में श्रम्पताल के कभी नहीं जाऊंगी श्रीर न डाकृर बुलाऊंगी।

साग बेचनेवाली ने कहा हां यह सब से अच्छा होगा श्रीर यदि तुम की कुछ है। वे तो उसे कभी मत बतलाश्री। क्यों कि पुलिस उसे अवश्य सुन लेवेगी इस किये कि वे हर कहीं रहते हैं श्रीर बड़े श्राश्चय की बात है कि वे इतनी जल्दी सुन लेते हैं श्रव ता सुके श्रवश्य जाना चाहिये नहीं तो मेरा ताजा साग न बिकने पावेगा। ऐसा कहकर उस ने श्रपनी टोकरी सिर पर रखी श्रीर चली गई।

जब कि यह बातचीत होती थी शिवरानी चुपचाप अपना भेजन बनाने में लगी थी। अब रुक्तिणी ने उस के पास जाकर पूळा क्या तुम ने यह भयानक खबर नहीं सुनी तुम तो अपना भोजन ऐसी चुपचाप बना रही है। माना कि कुळ है। ही न रहा है।

शिवरानी ने उत्तर दिया कि मैं ने मुना ते। हैं
परन्तु पहिले पत्तनलाल से पूळूंगी कि यह बात कहां
तक सच है। साग बेचनेवाली कहती थी कि
साहिब लेग हम लेगों का मार हालना चाहते हैं
परन्तु क्या तुम भूल गईं कि तीन बर्ष हुए जब कि
सकाल पड़ा था ते। सकार ने भूखों का खिलाने के लिये

लाखें हिपये खर्च किये जिस से कि वे मरने न पावें। क्या यह श्राश्चर्य की बात नहीं है कि वे एक हाथ से हम लोगों का मार डालें श्रीर दूसरे हाथ से हम कें की जीते रखने का यव करें।

हिंका। उस ने भ्रपने मन में यह बिचार किया कि वे लेग क्या जानें जो ग्रपने घर से बाहर कभी नहीं निकलीं। साग बेचनेवाली के समान जो लेग बाहर इघर उघर जाते हैं श्रीर सब प्रकार की बातें सुनते हैं वे ही हम लेगों के। बतला सकते हैं कि संसार में क्या है। इस लिये में ते। वही बिश्वास कहंगी जो कुळ उस ने मुक से कहा है।

जब पत्तनलाल उस दिन सांम का घर श्राया ता उस का भी वे सब बिचित्र बातें सुन्नी पड़ों जो कि उस के पीछे घर में हुई थीं। उस ने घीरज से सब कुछ सुना श्रीर तब कहा कि मैं ने भी ये सब बातें बरन श्रीर बहुत सी बातें सुनी हैं परन्तु मैं उन में से एक पर भी बिश्वास नहीं करता श्रीर तुम बड़ी मूर्ख हा क्येंकि यदि काई मूर्ख स्त्री श्राकर तुम से कुछ कह देती ता तुम उस की बात मान लेती हा। जब वह फिर श्रावे श्रीर ऐसी मूर्खता की बातें करे ते। श्राच्छा होगा कि तुम उस से यह कह देश्रो कि र्याद तू ऐसी बात करती पाई जावेगी ता तुफे दंह मिलेगा।

सक्तिशी ने कुछ ग्रयंभे से कहा । ग्ररे क्या आतचीत करने से दंड मिल जावेगा ।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया शां निस्तन्देश । क्या तुम

महीं जानती हो कि इत्या करना घारपाप है बीर् चिद् सकार में बीमारी के फेल्क्रने के लिये दवा दिई चीर लीगों की जीता जला दिया ते। सकारी कर्म-चारी इत्यारे हुए। किसी पर ऐसे बड़े अपराध का देख लगाना तो बड़ी बुरी बात है।

स्विनणी ने कहा यदि सकार इस खीमारी के। नहीं लाती ते। फिर के।न करता है। वह कहां से खाती है। यहां ते। यह पहिले कमी नहीं थी।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया यह खबश्य नहीं है कि कार्ष बीमारी लावे क्यांकि संसार ता बीमारियां से मरा है। चेचक हैजा ग्रीर ज्वर जिन से बहुत से मनुष्य मरते हैं कीन नाता है। यदि यह बीमारी तुम्हारे जीवनकाल में हिन्दुस्तान में नहीं रही है ता पहिले रही थी। जब तुम पहेगी ता तुम जान जाश्रीगी कि इस बीमारी ने इस देश में श्रीर श्रन्य-देशों में कितनी हानि पहुंचाई है। यदि सर्कार चाहती है कि इम लोग मर जावें ता वह खकाल में भूखों का खिलाकर उन ग्रस्पतालें। का बनाकर जहां कि इम लोगों की ठीक २ रहा है। सकती है ग्रीर उन धीषघालयों का खालकर जहां से कि हम लोगें का श्रीषि मिल सकती है हम लोगें का जीते रखने के लिये रुपये क्यां खर्च करती है। हमारे मरने की बदुत सी रीतियां हैं पर्न्तु मुक्ते ते। ऐसा जान पड़ता है कि सर्कार उसे राकने के लिये श्रपनी शक्ति भर यत कर्ती है।

शिवरानी जो कि बात है।ते ही में वहां आई

महीं चाहती थी कि कोई ऐसा समके कि मैं इन मूर्खे खातों पर बिश्वास करती हूं जिन का प्रभाव मेरी में जाई पर इतना कुछ पड़ गया है इस लिये उस ने पत्तनलाल से कहा कि मैं ने स्किशी से कहा था कि हम लोगें का इन बातों पर बिश्वास न करना चाहिये जब तक कि तुम भी इन बातों का सच न कहा।

पत्तनलाल ने तीब्रता से कहा निस्तन्दे ह यह बातें सच नहीं हैं परन्तु जो कुछ सच है सा मैं तुम से कहता हूं तुम्हारे ही लोग ता किसी न किसी उपाय से भला बुरा कैसा भी ही कुछ रूपया बनाना चाहते हैं इस लिये वे बोतल ग्रीर दवा लेकर इधर उधर फिरा करते हैं ग्रीर कहते हैं कि सकार ने हम के। भेजा है। परन्तु यह सचमुच में उन्हीं की दुष्टता है।

स्वित्यों ने पूछा परन्तु ऐसा करने से क्या लाभ। पत्तनलाल ने उत्तर दिया कि उन्हें बड़ा लाभ होता है क्यांकि तुम्हारी नाई मूर्ख लेग जो कुछ वे सुनते हैं सोही मान लेते हैं श्रीर उन का सपय देते हैं इस लिये कि वे इधर उधर चारों श्रीर दवान फेंकें। इस प्रकार वे सर्कार का बदनाम करते हैं श्रीर तुम लोगों से सपये लेकर श्रपनी जेब भरते हैं।

स्विन्यों ने कहा कि वे मुक्त से स्पर्य नहीं ले सकते।
पत्तनलाल ने उत्तर दिया हां कदाचित तुम से
नहीं पा सकते क्यों कि में ने तुम का चिता दिया है।
परन्तु मुक्ते बहुत कुछ निश्चय है कि यदि वह स्त्री
तुम से यह कहती कि मुक्त से तुम्हारे घर में प्रेग
फेलानेवाली दवा डालने के लिये कहा गया है ते।

तुम उते उस दवा का श्रीर कहीं ले जाने के लिये श्रवश्य रूपया देतीं।

स्विन्यों ने उत्तर दिया कि मैं तो प्रेंग से मर्ना नहीं चाइती श्रीर यह कैसे कह सकते हैं कि क्या सब ग्रीर क्या भूठ है।

इतना सुनकर पत्तनलाल का घीरज छूट गया धीर यह प्रपनी स्त्री के। उस के ही बिचारें। पर छोड़कर बाहर चला गया।

# दसवां चध्याय ।

### शिवरानी विश्वाम पाती है।

जैसे प्यासे का उंडा पानी तेसे ही स्रीष्ट की मुक्ति का समाचार शिवरानी के दुःखित हृदय में पहुंचा। उस ने उस के विषय में सुना जो इस एथिवी पर शिक बीर दुःख से भरा हुआ बीर उन लेगों की चंगा करता हुआ बीर शांति देता हुआ जो उसे ढूंढते थे फिरा करता था बीर ज्यांही पहिली बार उस ने इस खुलाइट का अर्थात् हे सब लेगों जो पित्रम करते बीर बीम से दबे हैं। मेरे पास बाबों में तुम्हें बिआम देजंगा सुना बीर उसे विशेष रीति पर अपने लिये समसा त्यों ही उस के हृदय से यह बात निकली कि यदि में केवल उस समय पर होती बीर यीशु की खुलाइट का सुनती तो में बवश्य उस के पास जाकर उस से बिआम मांगती । परन्तु तिस पर भी यह कैसे हैं। सकता क्यों कि में स्त्री हूं

ग्रीर केवल वहीं जा सकती हूं जहां जाने थे लिये मुक्त से कहा जाता है।

शिवरानी की पाठिका ने जिस ने उसकी बातों के। ग्रानंदपूर्वं क सुना कहा ते। भानंद करे। कि तुम धाजंक दिन तक जीवती है। क्यों कि प्रमु यीशु के पास भाने से के। इं नहीं रेक सकता इस लिये कि तुम के। उस के हूं हुने के लिये कहीं जाने की भावश्यकता नहीं है।

शिवरानी ने उत्साइपूर्वक उत्तर दिया कि मुखे खतलाइये कि इस का क्या धर्ष है। श्रीर में क्या करंड ।

पाठिका ने उत्तर दिया कि इस का यह अर्थ है
कि इमारा प्रभु यी शु आज के दिन भी वैसा ही है जैसा
कि वह उन दिनों में था जब कि उस ने यह कहा
हे सब लोगा जा परिश्रम करते और बड़े बेग्फ से
दबे हो मेरे पास आश्रो में तुम्हें बिश्राम देजंगा।
वह आज के दिन भी वैसा ही प्रम और दया से मरा
हुआ है जैसा कि वह उन दिनों में था। उस ने
यह शब्द केवल उन्हों लोगों के लिये नहीं कहे जो कि
उन दिनों में उस के चारों श्रोर खड़े रहते थे। वह
जानता था कि जब तक संसार रहेगा तब तक
प्रत्येक देश में श्रीर प्रत्येक समय में थके श्रीर बेग्फ
से दबे हुए लोग रहेंगे जो कि बिश्राम का खोजेंगे /
श्रीर इस लिये उस ने यह कहा मेरे पास आश्रो श्रीर
मैं तुम्हें बिश्राम देजंगा।

शिवरानी ने चीरे से पूछा क्या तुम समकती है। कि वह मेरे विषय में जानता था।

पाठिका ने उत्तर दिया हां में सममती हूं बल्क

मुक्ते निश्चय है कि वह तुम्हारे विषय में जानता था श्रीर इस के सिवाय में जानती हूं इस लिये कि उस ने तुम्हारे हृदय के। दुःखित देखा श्रीर यह कि तुम की कीई किसी बात से शांति देने के। नहीं है उस ने मुक्ते तुम्हारे पास यह कहने के। मेजा कि में तुम्हें बिश्राम दे सकता हूं श्रीर तुम्हारे हृदय के। हम कर सकता हूं। क्या तुम्हें स्मर्श है कि में ने तुम से उस गड़ेरिये के विषय में कहा था जी श्रपनी खोई हुई भेढ़ के। ढूंढ़ने के लिये गया था श्रीर उसे किसी बड़ो देर तक ढूंढ़ना पड़ा श्रीर निर्जन पथरीले मार्ग से जाना पड़ा जिस से कि उस के पेरें। में चीट लगकर लोहू बहने लगा। परन्तु उस ने इस की कुछ चिन्ता न किई क्योंकि वह श्रपनी भेड़ी के। बहुत ही प्यार करता था श्रीर केवल उस के ढूंढ़ने के श्रानंद ही में निमग्न था।

यह बातें शिवरानी के मन में गड़ गईं श्रीर उस ने डरते २ पूछा क्या तुम्हारा श्रर्थ यही है कि मैं भेड़ी हूं श्रीर प्रभु यीशु गड़ेरिया है जो मुक्ते ढूंढ़ता है।

पाठिका ने उत्तर दिया हां यही मेरा अर्थ है

श्रीर जब गड़ेरिये ने अपनी भेड़ पा लिई तो उस ने उसे

उठाकर अपने कांधे पर रख लिई श्रीर उसे घर ले

गया। यही तो प्रभु यीशु तुम्हारे साथ भी करना चाहता है इस लिये कि वह तुम्हें अपने मिहमा युक्त घर के। ले जावे जहां न मृत्यु न शेक श्रीर न रोना होगा। उस से बिन्ती करे। कि वह तुम्हें ले जावे।

यमीलीन के। बड़ी निराशा हुई जब कि सक्तिणी जो कि भोजन बना रही थी अपना काम पूरा होने पर पुस्तक लेकर आ गई श्रीर इस लिये बातचीत बंद हो गई। परन्तु आत्माश्रों के उस त्राणकर्ता ने अपना काम बिना पूरा किये नहीं छोड़ा इस लिये कि उस की जो उस के लिये बील रही थी उस का पूर्ण समाचार सुनाने से सकना पड़ा। जो काम उस ने बिना पूरा किये छोड़ दिया था उसे उसं त्राणकर्ता ने पूरा किया।

उस रात का बहुत ही गम्मी थी क्यों कि बरसात होनेवाली ही थी। शिवरानी गम्मी के मारे से। नहीं सकती थी श्रीर श्रपने बिस्तर पर ले। टने पे। टने के पीछे वह छत पर बेठने के। गई जहां कि हवा श्रिक चलतो जान पड़ती थी। उस के चारों श्रीर श्रीर सब ले। गसा रहे थे। से। माना श्रकेली हो थी। उस रात के सूनसान में उस के बिचार उस बातचीत पर लगे जा कि सबेरे हुई थीं श्रीर ये शब्द "मेरे पास श्राश्री मैं तुम्हें बिश्राम दे जंगा" जिन के। उस ने कंठ कर लिये थे उसे फिर समरण श्राये।

उस ने श्रपने मन में बिचार किया कि मेरी पाठिका ने कहा था कि प्रभु यीशु मेरे विषय में सब कुछ जानता है इस लिये वह यह भी जानता है कि मैं यहां पर अकेली बेठी हूं कि मेरा मन केसा दुःखित श्रीर भूखा है। वह मुक्ते श्रवश्य जानता है जब कि उस ने यह कहा कि मेरे पास श्राश्री। क्याही श्रच्छा होता यदि मैं यह जान जाती कि उस के पास कैसे जाना है। गा जिस की कि मैं नहीं देख सकती ग्रीर जब कि मुक्ते कहीं नहीं जाना है। यह तो बड़ी विचित्र बात जान पहती है। क्या जाने प्रभु योशु सुनेगा था नहीं यदि मैं उस से बहुत ही घीरे बेलूं जिसे कि ग्रीर के र्इन सुने। मैं तो समकती हूं कि वह ग्रवश्य सुनेगा क्यों कि जी वह सब कुछ जानता है तो वह यह भी ग्रवश्य जानता कि मैं बेल रही हूं। इस के सिवाय में जानती हूं कि मेरी पाठिका ने यह भी कहा था कि ईश्वर सर्वत्र है इस लिये वह इस बत पर भी है यदापि मैं उसे नहीं देख सकती।

तब शिवरानी ने बहुत घीरे से कहा कि है यीशु स्त्रीष्ट तू मेरे विषय में सब कुछ जानता है। मेरी पाठिका ने भी यह कहा था कि तू सब कुछ जानता है। इस लिये तू यह श्ववश्य जानता है कि में कैसी दुःखित हूं श्रीर कि में उस बिश्राम के। बहुत ही पाना चाहती हूं जो तू देता है। दया करके उस के। मुक्ते दे श्रीर जो में ने ठीक रीति से नहीं मांगा है हामा कर क्यों कि में बहुत ही श्राहान हूं।

तब शिवरानी के। जान पड़ा कि वह महान बिल्लामदाता जो कि मर चुका है परन्तु तीभी सदा जीवता है इस छत पर सचमुच उपस्थित है श्रीर उस ने मेरी बिनती सुनी है यदाप वह स्वीर किसी के कान तक नहीं पहुंची। क्यों कि उस के मन में वह नया बिल्लाम हुआ जिसे उस ने पहिले कभी नहीं जाना था श्रीर जिस से उस का वह दुः ल दूर है। गया जिस से कि वह क्ले शित थी। श्रव ता ऐसा

हुया कि माना चंगा होने के लिये घाव पर तेल -लगाया गया हो। चीर दर्द तुर्त्त ही दूर हो गया। जो बिश्राम प्राप्त हुया उस से बिश्रामदाता की वर्त-मानता चीर शक्ति प्रगट हुई।

फिर भी उस ने अपने मन में से चा कि जी कुछ मेरी पाठिका ने कहा था से। सत्य ही है। परमे-श्वर श्रवश्य यहां है श्रीर उस ने मेरी बिनती सुनी है क्योंकि मेरे मन की भूख जाती रही । अब में जानती हूं कि वह सब सत्य है श्रीर यीशु खीष्ट सचमुच जीवता है ग्रीर सर्वत्र उपस्थित रहता है। यदापि में नहीं समकती तथापि यह सब स्रवश्य सत्य ही है। तब उस के। धपनी उस प्रतिज्ञा का स्मर्ग ग्राया जा उस ने पत्तनलाल से किई थी। पत्तनलाल यह भी नहीं चाहता था कि शिवरानी भ्रपनी पाठिका से भी इस विषय में श्राधिक बात-चीत करे श्रीर इस लिये उस ने श्रपने मन की बात का छिपाने का यद्र किया पर्नु उस दिन जब कि वे दोनों श्रकेली थीं तब वह श्रपनी प्रतिचा मूल गई श्रीर मन खालकर बातचीत करने लगी। उस ने सीचा कि यह बड़ी बिचित्र बात है कि मैं उस विषय में बातचीत न करं जिस से मुके इतना सुख मिलता है। परन्तु पत्तनलाल ने कहा था कि तुम मुक से। बातचीत कर सकती है। इस लिये मैं उस से कहूंगी कि यीशु स्त्रीष्ट वे मुक्ते बिम्राम दिष्या है। स्रीर कदा-चित वह यह समकेगा कि यीशु खीष्ट के विषय में जानना काई बुरी बात नहीं है।

ऐसा हुन्ना कि जब एमीलीन फिर पढ़ाने का अग्राई ते। उस ने छत पर श्रच्छे गड़ेरिये के श्रपनी स्वाई हुई भेड़ के पा जाने के विषय में कुछ नहीं सुना। हां यह ता उस ने साचा कि शिवरानी पहिले से बहुत कुछ संकाची ग्रीर चुप है ग्रचंभा करने लगी कि ऐसा क्यां हुआ क्या किसी ने इम ले।गां की बातचीत सुनकर कह दिई है। दूसरे इफते में जब वह श्राई ता यह सुनकर उसे बड़ा दुः ख श्रीर निराशा हुई कि मेरी विद्यार्थी श्रपने गांव के घर के। चली गई है। उस का यह स्पष्ट प्रगट होता था कि मेरे गुरु ने मुफे इस के। उस के पास ले जाने के लियं विशेषकर भेजा है श्रीर ज्यें ही मैं ने उस इाथ का थांभा जी कि सुक्तिप्राप्ती की सहायता के लियं बढ़ाया गया था त्यें ही वह मेरे पहुंचने पर बाहर भेज दिई गई वहां उसे सिखलाने श्रीर उस की सहायता करने के लिय काई नहीं है। तीभी यह एक प्रवाध या कि वह उस की पहुंचके बाहर नहीं चली गई थी जिस का प्रेम स्वग के सिंहासन से क्रूग की गहिराइयां तक पहुंचा है।

## ग्यारहवां ऋष्याय।

भाई श्रीर विद्या

उस इत पर बीतनेवाली विशेष रात के पीछे एक दिन शिवरानी का पत्तनलाल से बातचीत का

श्रवसर मिला। एमीलीन ने श्रपनी विद्यार्थियों के। छपे हुए पदों का एक परचा दिया था जिन में से वह श्राकर उन की हर एक बार एक एक पद सिखलाया करती थी। इसी रीति से शिवरानी ने वह पद सीख लिया था जो श्रव उस के हृदय पर इस प्रकार श्रांकित हो गया था कि वह उसे कभी नहीं भूल सकी। जब वह श्रपने हाथ में उस पर्चे के। लिये हुए श्रकेली बैठी थी तब पत्तनलाल उस के पास श्रा पहुंचा।

पर्चे की ग्रें। देखकर उस ने पूछा कि यह क्या है। शिवरानी ने उत्तर दिया कि ये कुछ पद हैं जे। हमारी पाठिका ने हम लेशों का दिये हैं।

पत्तनलाल ने अपना हाथ बढ़ाया और ज्यों ही उस ने दृष्टि किई त्यों ही उस ने तुरन्त देख लिया कि यह सचमुच का है। उस ने पूछा कि इस से तुम का का लाभ है। जब कि तुम उसे नहीं पढ़ सकती है।।

उस ने उत्तर दिया में जानती हूं कि मैं उसे नहीं पढ़ सकती हूं परन्तु में उस का अपने हाथ में लिये रहना चाहती हूं क्योंकि उस का प्रभाव मुफ पर पहता है श्रीर में उसे देख सकती हूं। इस के सिवाय यदािय में पढ़ नहीं सकती तथाि में उन लिखे हुए शब्दों में से कुछ शब्दों का जानती हूं सुनिये में सुनाती हूं। तब उस ने उन शब्दों का सुनाये जो कि उकीस सा बर्ष पहिले बेले गये थे श्रीर तब से संसार भर में गूंज रहे हैं अर्थात् ये

शब्द कि है सब लेगो जो परिश्रम करते श्रीर बोक से दबे है। मेरे पास श्राश्रो में तुम्हें बिश्राम देजंगा।

पत्तनलाल ने इन शब्दों का पहिले पढ़ा था परन्तु जब उस ने उन्हें श्रपनी बिह्न नों की स्पष्ट श्रीर मधुर बाणी में सुना जो कि केवल उस के मुख ही से नहीं परन्तुं उस के हृदय की गंभीरता से निकले थे तो उस पर उन का क्या प्रभाव पड़ा श्रीर वे उस का ऐसे श्रच्छे लगे जैसे कि पहिले कभी नहीं लगे थे। वह यह कहता हुश्रा उस के पास बैठ गया कि हां तुम इन शब्दों का सुना ता सकती है। परन्तु उन का श्रथं नहीं समम सकती है।।

शिवरानी ने बड़ी उत्साह से पूछा कि मैं उन का अर्थ क्यों नहीं सममती हूं। मैं जानती हूं कि धकने का क्या अर्थ है और यह भी जानती हूं कि बिश्राम क्या कहलाता है। ऐसी उस में क्या बात है कि मैं नहीं सममती।

उस के भाई ने उत्तर दिया हां तुम यह तो जानती है। कि शरीर का थकना श्रीर बिश्राम पाना क्या है परन्तु योशु स्त्रीष्ट का यह अर्थ नहीं है। वह कुछ श्रीर हो बात के विषय में बोला था। यदापि तुम ऐसा बिचार कर सकती है। कि मैं उस का अर्थ समस्ती हूं परन्तु यथार्थ में तुम नहीं समस्ती।

शिवरानी ने अपनी सुन्दर आखों से अपने भाई की ग्रीर देखा श्रव ता वह पहिले की नाई लालसा से भरी हुई दिखाई नहीं पड़ती थी परन्तु हर्ष से चमकती दिखाई पड़ी जब कि उस ने यह उत्तर दिया कि क्या मेरे शरीर श्रीर हृदय दे। नें। नहीं हैं। श्रीर क्या मेरा हृदय कई महीनें। से उदास श्रीर क्रेशित नहीं रहा है। परन्तु श्रव ते। प्रभु यीशु ने मुभे बिश्राम दिया है कदाचित तुम हो इसे नहीं समभते में तो जानती हूं कि में समभती हूं।

पत्तनलाल चेंक उठा प्रत्येक बार जंब वह ग्रपनी बहिन से बातचीत करता था उसे श्रचंभा ही होता जाता था।

दूसरी स्त्री पत्तनलाल के घर में उस की पत्नी ही थी जिस के समान शिवरानी की बातचीत नहीं होती थी। वह उस की बुद्धि के कारण नहीं चींक उठा परन्तु उस का मन भी यीशु खीष्ट के उपदेश में ऐसे लग गया था कि उसे यह से।चना पड़ा कि मुक्ते शिवरानी के। बिहारीलाल के पास फिर भेज देने में बिन्कुल देरी न करना चाहिये।

उस ने अपना मने। एथं प्रगट नहीं किया श्रीर ऐसा समफकर कि जब तक में ही सुननेवाला हूं तब तक बातचीत किये जाने में के। इं हानि नहीं है। सकती उस ने फिर भी कहा है बाई यहां ते। तुम भूल करती है। श्रीर में ने तुम्हारे यीशु खीख के विषय में सीखने की अपेदा बहुत अधिक सीखा है क्यों कि मेरे पास वह पुस्तक है जिस में उस का सारा वृत्तान्त लिखा है श्रीर में ने उसे कई बार पढा है।

शिवरानी ने बड़ी लालसा से चिल्लाकर कहा वाह। क्या ही श्रच्छी बात होती यदि में उसे पढ़

सकती। चाई जो कुछ होता मैं तो उस पुस्तक की लेकर पहती थाप कृषा करके उसे पढ़कर मुभे सुनाइयं।

पत्तनलाल ने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया अरे। यह ता बताओं। कि बिहारीलाल इस बात में क्या कहेगा। यदि वह तुम्हारी ऐसी बातचीत सुन जेसी कि तुम मुक से करती है। ते। वह इसी में क्रीध करेगा परन्तु तुम ने यह प्रतिज्ञा किई है कि में खेल किसी से यह बात न कहूंगी की। न।

शिवरानी ने धीरे से कहा हां किई ता है श्रीर तब उस ने उदास होकर यह भी कहा कि मैं का करूं में जो चाहती हूं सी नहीं कर सकती हूं न सीख सकती हूं श्रीर न कह सकती परन्तु मैं जी चाहती हूं सी सीच सकती हूं क्योंकि काई भी नहीं जान सकता है कि भेर मन में क्या है। जब मेरी भाजाई श्राटा घी पेने श्रीर कपड़ों की वातचीत करती रहती है तब में यीशु खीष्ट के बचन के विषय में सीचा करती हूं क्योंकि वे मेर मन में ऐसे गड़ गयं हैं कि उन्हें काई नहीं होन सकता।

पत्तनलाल कुछ नहीं खेला क्यें कि वह अपने मन में शेव रहा था कि में शिवरानी से कहूं या न कहूं कि में भी यीशु स्त्रीष्ट के बचन के विषय में सीचा करता हूं और उस पर बिश्वास करता हूं श्रीर उस के उपदेश के श्रनुसार चलने के लिये यत भी करता हूं कदावित इस से शिवरानी का प्रबेध श्रीर शांति होवे श्रीर काई हानि भी न पहुंचे। फिर भी उस के मन में यह बिचार श्राया कि सित्रयों का क्या बिश्वास। हां यह बात तो सच है कि शिवरानी बहुतों के समान नहीं है परन्तु क्या जाने किसी दिन उसे बक मूफे श्रीर वह जो कुछ में कहता हूं कह सुनावे। इस लिये उस ने कुछ भी न कहा श्रीर वे दोनों जो यद्यपि एक मन रहते थे तीभी भिन्न ही रहे।

उस दिन सांक के। पत्तमलाल ने श्रपने भाई के। लिखा कि इस नगर में पलेग का इल्ला मच रहा है श्रीर इस लिये में समकता हूं कि जितना जल्दी श्राप शिवरानी के। बुला लेवें उतना ही श्रच्छा श्रीर तब में श्रपनी स्त्री के। उस के मेंक भेज टूंगा श्रीर तब यह दे। तो कुशलकेम से रहेंगी।

स्मिलीन के त्राने के दूसरे दिन बिहारीलाल श्रकस्मात प्रपने भाई के घर त्रा पहुंचा। प्रपने भाई की चिट्ठी पाने से वह त्रपना काम पृरा करके जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी घर लाटा त्रीर श्रव ग्रपनी बहिन का उस भय से जिस का कि हल्ला मच रहा था निकाल ले जाने के लिये श्राया था। उस की इस बात का मान तक भी न था कि मेरे लिये वह भय सचमुच में क्या हे श्रीर इस लिये वह यह समस्ता था कि शिवरानी का जब तक प्रात्म न होवे तब तक वह कुशलहोम से ही है। यदि वह भीतरी बातों का जान लेता तो वह जान जाता कि शिवरानी बेटे भय से भाग रही है परन्तु बड़े भय में पड़ शुकी है। शिवरानी श्राय

भी शोक ग्रीर भय में पड़ी थी। उस ने यां सीचा कि में उस के बिषय में अधिक केंसे सीख सकूंगी जिस के जान से मुके ऐसा बिग्राम मिला है। जो कुछ में ने सीखा है में उसे धीर से मूल जाऊंगी ग्रीर तब वैसी ही उदासचित्त फिर हो जाऊंगी जैसी कि पहिले थी।

शिवरानी के लिये एक दुःख और था कि वह अपनी पाठिका का फिर नहीं देख सकती थी। उस ने चुपंक से पत्तनलाल से बिनती किई कि मुफे एक हफता और रख लीजियं। वह उसे हर्षपृयंक रख लेता परन्तु वह बिहारीलाल से क्या बहाना करता जो कि उस के ही कहने से शिवरानी का घर लिवा ले जाने के लिये आया था।

इस लिये वह लैटिकर चली गई परन्तु उसी
प्रकार नहीं जैसी कि वह ग्राई थी। उस के संदूक
के ताले में छिपा हुग्रा वही पदों का पत्र रखा
हुग्रा था जो उस की पाठिका के साथ उस की उस
भेंट का दृश्यमान चिन्ह था जिस का प्रभाव उस
पर इतना श्रिक पड़ा था ग्रे र उस के हृद्य में यह
गठ्द जिन का वह सत्य जानती थी क्योंकि उस ने
उन की परीचा कर लिई थी ग्रंकित थे ग्रंथात् है
ए सब लोगा जो परिश्रम करते ग्रीर बेक्स से दबे है।
मेरे पास श्राग्री में तुम्हें बिश्राम देजंगा।

उस के लेटित समय जब कि रेलगाड़ी स्टेशन से कूटी तब शिवरानी ने पत्तनलाल से धीरे में कहा जितनी जल्दी है। सके उतनी जल्दी मुक्ते फिर बुला लीजिये क्येंकि वह नहीं जानती थी कि पत्तनलाल के कहने पर मुक्ते यहां से जाना पहता है। अपनी बहिन का जाते हुए देखकर पत्तनलाल के हृदय में सचमुच शोक हुआ और उस के मुन्दर मुख और मधुर कामल रातियां का प्रभाव उस के हृदय पर इतना पहिले कभी नहीं पड़ा था जितना कि इस समय पड़ा। इस के सिवाय उस का इतना दुःख देने में और उस के विषय में अधिक सीखने में विप्न डालनं से जिस के। वह आप ही सच्चा धर्म समकता था पत्तनलान का शाक हुआ।

बिहारीलाल के कारण उस ने अपने मन में कहा वह मेरा जेठा भाई है श्रीर शिवरानी के प्रसन्न करने के लियं भी मुक्ते उस की इच्छा के बिरुद्ध महीं चलना चाहिये।

## वारहवां ऋध्याय ।

जो कोई मेरे पाम आठ में उसे किमी शिंत में इर न कईगा।

यह वही दिन था जब कि सिंह बाबू के घर में प्रार्थना करने के लिय सभा पहिले पहिल एकट्टी हुई। नियुक्त समय पर घर का सब से श्रच्छा काठा सजाया गया। श्रीर लोगों के लिये चहुं श्रोर से कुर्सियां लाई गईं।

घर के स्वामी ने इतनी कुर्सियों के। श्राश्चर्यपूर्वक देखकर पूळा क्या तुम श्राशा करते हैं। कि इतने लेगि श्रावेंगे। उस की स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि तृम्हारे बिश्वास के समान तुम के। हे वे श्रीर क्या यह बात सत्य नहीं है कि हम ले। गें। की प्रार्थना के अनुमार भी है। वे। हम ले। गें। के। क्यों मान लेना चाहिये कि प्रभु जो कुछ हम ने मांगा है से। हमारे लिये न करेगा। क्या यह संभव नहीं है कि वह हमारे लिये श्रीर भी श्राधिक करेगा।

ज्यां ही उस ने बातचीत समाप्त किई त्यां ही सुदर्शनदास ग्रेशर उस की स्त्री ग्रा पहुंचीं ग्रेशर इस समय मुदर्शनदास की स्त्री उस दिन से जब कि हम लोगां ने उसे पहिले पहिल उस के घर ही में े देखा या बहुत भिन्न दिखाई पड़ती थी। उसे श्रब जान पड़ा कि साया कुर्ता श्रीर धहर की श्रपेता जब कि केवल एक स्वच्छ साड़ी ही की बात है ता स्वच्छ ग्रीर सुथरा रहना बहुत सहज बात है। इस के सिवाय वह ग्रपनी मित्र के समान रहना चाहती थी इस लिये ग्राज उस ने वह बस्त्र पहिना जा उसे बहुत ही अच्छा लगता था ग्रीर एमीलीन का इषं हुग्रा जब कि उस ने इस बदलावट के। देखा जैसी कि सुन्दरी के मुख पर बदलावट फलकती वेसी ही उस के पति के मुख पर भी बड़ी बदलावट ें दिखाई पड़ती थी। बद्ध प्रकाश जा कि उस के हृदय में फिर से दीप्तमान हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ा जैसा कि प्रकाश बिना हुए नहीं रह सकता श्रीर वह उदासीनता जो उस क मुख पर रहा करती थी श्रव जाती रही।

घोरे २ श्रीर लोग भी श्रा पहुंचे श्रीर यद्यपि पहिला गीत गाये जाने के समय कुसियां खाली थीं परन्तु दूसरा गीत गाये जाने के पहिले ही वे सब भर गईं। सिंइबाबू ने एक छोटा सा व्याख्यान दिया जिस में उस ने यह बर्गन किया कि में श्रीर मेरी स्त्री मुक्ति का सत्य श्रर्थ पहिले पहिल हम लोगों के बाच में श्रमुक मनुष्य के श्राने से कैसे सीखीं जिस ने हम लोगों को यह बतलाया कि यह बात प्रत्येक ईसाई के विषय में सदा सच हा सकती है कि मेरे लिये जीना खीष्ट है।

उस ने भ्रपना व्याख्यान पूरा करते समय यह कहा कि है प्रिय मित्री क्या हम लोगों के। जो यहां γ तीसरे पहर उपस्थित हुए हैं एक मन होकर यह प्रणान करना चाहिये कि इस लेगों में से प्रत्येक स्त्रीष्ट के लिये जीवने का यत करे चाहे श्रीर २ लाग कुछ भी किया करें। इमारे चहुंग्रीर वे सब ले।ग हैं जो हमारे महान प्रभु की निन्दा करते श्रीर उस से घृणा भी करते हैं। काई २ हैं जा उस के नाम से कहलाते हैं श्रीर केर्ड २ नहीं इस लिय क्या इम के। यह प्रणान करना चाहियं कि श्रव से इम लाग उस का ठीक ग्रादर करेंगे। ग्रपने हृदय से उसे श्रत्यन्त प्यार् करेंगे श्रपने घरें। में उस की न इच्छा के ग्रनुसार चलने का यत्न करेंगे ग्रपने कामें। में इर एक काम ऐसा करेंगे माना कि प्रभु के लिये ही करते हैं जिस से कि हमारा प्रकाश उन लीगों में चमक जिन के बीच में हम रहते हैं श्रीर जहां

्र कि ग्रभी केवल ग्रंचकार ही है। इस प्रकार प्रार्थना क्री पहिली सभा का विसर्जन हुग्रा।

दूसरे इफते में वेही सब तैयारियां किई गईं श्रीर उतनी कुर्सियां सजाई गईं परन्तु वे लेग जिन के लिये रखी गई थीं उन पर बेठने के लिये न आये। फिर भी सुदर्शनदास श्रीर सुन्दरी पहुंचीं श्रीर एक या दे। श्रीर भी परन्तु दूसरे भजन के। गा चुकने पर भी बहुत सी कुर्सियां खाली ही रह गईं।

उस दिन सुदर्शनदास से बोलने का कहा गया
त्रीर वह भी श्रपने मित्र की नाई श्रपने श्रनुभव के
किया में बोला श्रीर जी लाग उपस्थित थे इन से
कहा कि मैं श्रपने गुरु के पूर्ण रूप से पीछे २ जाने
का यव करने के बदले धीरे २ परन्तु बिन जाने
दूर भटकने लगा था श्रीर इस लिये उस श्रानन्द
त्रीर शांति की खो बेठा था जी कि पहिले पहिल
स्त्रीष्ट का स्वीकार करने में मुक्त प्राप्त हुई थी।

तब उस ने उन से कहा कि उन लोगों के साथ बातचीत करने से जी कि अपने गुरु के पूर्ण प्रेम ग्रीर भक्ति से भरे हुए थे मुक्ते प्रगट हुआ कि मैं केसा ठंडा हो गया था श्रीर में हमा श्रीर नया प्रजीवन पाने के लिये श्रीष्ट के क्रूश की श्रीर फिर ले। टा। उस ने कहा कि श्रीर यही करने के लिये में उन लोगों का परामशं देता हूं जो उसी दशा में हैं जिस में कि मैं था। जो कुछ हम होना चाहते हैं से। ख़ीष्ट के पास गये बिना कभी नहीं

है। सकते। जो कुछ घटी इम लोगों में है उस की पूर्णता इम स्रीष्ट में पाते हैं इस लिय इम लोगों की अपना सब खताना चाई वह उदासीनता का कों न हो। उस से कहना चाहिये श्रीर उस से बिनती करना चाहिये कि वह जो कुछ हमारे हृदय में देखना चाहता है उसे वहां रखे। हम लोग अपने के। फिर भी उस के हाथ में सेंां श्रीर इस बात का निश्चय रखें कि जो कुछ उस ने अपने लोहू से मेंाल लिया है उसे अस्वीकार न करेगा।

इस के उपरान्त कई प्रार्थना उत्साहपूर्वक किई
गईं श्रीर उन लोगों का जो थोड़े से लोगों के श्राने
पर उदास हो गये थे जान पड़ा कि इस बात में
भी हमारी प्रार्थनाएं सुनी गईं श्रीर यह छोटा सा
समूह जो कि तन मन में एक है श्रीर लोगों के।
परमेश्वर के पास ले श्राने के लिये उस का चुना
हुश्रा हथियार हो सकते हैं। एमीलीन ने कहा
कि हम लोग निःसन्देह फिर भी उस का श्रीर दूसरे
लोगों का भी प्रार्थना के द्वारा ला सकते हैं श्रीर
इस बीच में जब तक हमारा प्रभु स्वतः यहां उपस्थित
है जैसा कि वह श्राज निःसन्देह रहा है तब तक
हम लोगों के। निराश न होना चाहिये।

उस छोटी ग्रानिन्दित मंडली में एक थी जिस का मन उदास था। सुन्दरी उस समय बहुत कुछ सीखती रही थी जब कि वह न केवल पढ़ने के । पाठों ही की परन्तु ग्राटिमक बातों की भी शिहा पातों थो ग्रीर श्रब वह यह समक्षने लगी थी कि सुम में श्रीर इस छोटी मंडली के शेव लोगों में कुछ के जिए मार के नहीं है। यह बिचित्र बात थी कि यह जान होने से सुन्दरी श्रपने से श्रीर मंडली के दूसरे र लोगों से अपसन्त होवे परन्तु ऐसा ही हुआ। सुर्शनदास की श्रीर जब कि उस ने उस सभा के विषय में बातचीत किई तो सुन्दरी ने कहा कि में सभा के सभा के सभा के श्री श्री श्रीर जब कि उस ने उस सभा के विषय में बातचीत किई तो सुन्दरी ने कहा कि में सभा के। श्री श्री श्री जा कि हो है।

सुद्रशंनदास ने अचंभित है। कर पूछा कों नहीं। सुन्दरों ने उत्तर दिया कि में कों जाऊं। में पाठिका अथवा अचारी नहीं हूं कि में सभाओं में सदा जाया करूं मुक्ते जैसा भावेगा तैसा करूंगी।

उस के पति ने कुछ को ध के शब्दों से उत्तर दिया कि ऐसी बातचीत करना तुम की किस ने विखलाया। में तो समसता था कि तुम कुछ बुद्धिमान हो क्या तुम इस बात से संतुष्ट है। कि कियल वे ही लोग जो प्रचारक का काम करते हैं व्यां का जायें। केवल इसी बात से हमें व्यां में जाने का अधिकार नहीं मिलता परन्तु वे लोग ते। ऐसा नहीं समसते कि हम एथिवी पर ख़ीष्ट के पीछे र जाने ख़ीर उस की सेवकाई करने के लिये इस के पीछे उस के साथ स्वर्ग के रहने की आशा नहीं कर सकते।

सुन्दरी ने लनकारके उत्तर दिया कि मैं तो स्वर्ग में जाने की आशा कभी नहीं करती हूं मैं न उस स्थान के येाग्य ग्रीर न उन सभाग्रों के याग्य भली हो सकती हूं।

सुदर्शनदास यह सुनकर घबड़ा गया। उस ने अपनी स्त्री की बहुत कुछ सहायता किई थी जिस का समागम एक ऐसी स्त्री के साथ हुआ जो उसे बहुत सहायता दे सकती थी परन्तु अब तो ऐसा जान पड़ता था कि माने। वह उन्नित करने के बदले अवनित कर रही हो। यदि वह उस के हृदय का भेद जान सकता जिस की बातों से उस का ऐसा दु:स पहुंवा था ते। उसे प्रबोध है। जाता।

दूसर दिन सुन्दरी सारे दिन उदास श्रीर दुः खित रही। दूसरे दिन सबेरे जब एमीलीन सदा की नाई पढ़ाने श्राई तो उस ने श्रपनी तीहण दृष्टि से जान लिया कि मेरी विद्यार्थी का कुछ दुःख पहुंचा है। पडनपाठन के बीच ही में वह ठहर गई श्रीर श्रपनी पुस्तक बन्द करके एमीलीन ने कहा श्ररे। यह तो बताश्री कि तुम क्यों उदास हो तुम पढ़ती ते। है। परन्तु में देखती हूं कि तुम्हारे बिचार श्रीर कहीं हैं।

सुन्दरी ने श्रपने हृदय का दुःख प्रगट कर दिया श्रीर श्रपने मुख की साड़ी में छिपाकर रेगने लगी। एमीलीन धीरज के साथ ठहरी रही श्रीर तब उस<sup>े</sup> से फिर कहा श्ररे बाई। बतलाओं तो तुम के क्या दुःख है जिस से कि में तुम्हारी सहायता करंः।

तब यह उत्तर मिला कि यह इस लिये हैं कि तुम सब सुखी रहती है। श्रीर गाती प्रार्थना करती श्रीर स्वर्ग के विषय में बातचीत किया करती है। श्रीर में दुः सी हूं श्रीर वहां नहीं जाना चाहती हूं।

एमीलीन ने इन बातों का बड़े हर्षपूर्वक सुना जी प्रार्थना किई गई थी उन के उत्तर का आरंभ इसी बात में हुआ श्रीर यह इस बात का पहिला चिन्ह था कि प्रकाश की किरण का प्रवेश हुआ।

उस ने धीरे से कहा कि हे सुन्दरी यदि हम लोग सुखी हैं तो केवल इसी लिये हैं कि प्रभु यीशु ने हम लोगों की सुखी किया है श्रीर यदि हम लोग स्वर्ग जाने के बिचार से प्रेम करते हैं तो केवल इसी लिये करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु वहां है।

सुन्दरों ने कुछ धीरे से उत्तर दिया परन्तु मैं उसे नहीं जानती हूं श्रीर इस बात का भी नहीं जानती कि मैं उसे कैसे जानूं क्योंकि जान पड़ता है कि वह बहुत दूर है।

यमीलीन ने उत्तर दिया कि मैं तो सममती हूं
कि हम लेग प्रभु यीशु का ठीक उसी प्रकार जान
जाते हैं जैसे कि हम लेग आपस में एक दूसरे के।
जान लेते हैं। पहिले दिन जब मैं यहां आई थी
ते। तुम मुफ के। बिल्कुल नहीं जानती थीं इस लिये
तुम लजाती थीं और अधिक नहीं बे।लती थीं
क्यों कि मैं तब से प्रतिदिन आती रही इस लिये हम
लेग अब आपस में एक दूसरे के। मली मांति
जानने लगी हैं अब ते। तुम अपना दुःख सुख मुफे
बतलाती हो और बिल्कुल नहीं लजाती हो। हम
लेग प्रभु यीशु के। नहीं जान सकतीं जब तक कि

हम उस से मिलकर बातचीत न करें ग्रीर वह हम ले।गों से बातचीत न करे। बह कहना है कि मैं श्रपनी भेड़ें। का जानता हूं श्रीर वे मुक्ते पहिचानती हैं परन्तु भेड़ें का गड़ेरिय के पास ही रहना चाहिय। सुन्दरी ने फिर भी चिड़चिड़ाकर उत्तर दिया परन्तु तुम सब ते। बहुत ही भली है। ग्रेश् में बहुत ही बुरी हूं। एमीलीन ने मुस्कुराकर कहा कि यही ता कारण है कि तुम्हें प्रभु घीश की श्रावश्यकता है। यदि हम सब लाग बुरे न होते ता उस का श्राकर इमें बचाने की काई ग्रावश्यकता न रहती। स्वर्शीय दूत ने कहा कि तू उस का नाम यी शु रखना क्यों कि वह अपने ले। गों का उन के पापां से षयावेगा । वह तुम्हें तुम्हारे चिड़चिड़ेपन से ग्रेशर तुम्हारे दृदय के। श्रीर सब बुराइयां से बचावेगा। वह इसी काम के लिये स्वर्ग से उतरा श्रीर क्रश -पर मरा। यदि पापी न होते ते। त्राशकत्ता की स्रावश्यकता न रहती। प्रभु यीशु कहता है जी मेरे पास आवे में उसे किसी रीति से दूर न करूंगा। श्रात्री इम लाग उस के पास चलें त्री। इस से बिन्तो करें कि वह तुम्हारे हृदय के पापों का निकाल लेवे ग्रे।र ग्राप ग्राकर वहां रहे।

तब उन्हों ने घुटने टेके ग्रीर बह मुक्तिदाता जी र पश्चात्ताप करनेवाले पापी से कभी दूर नहीं रहता उस पुकार के। सुनने के लिये बहां उपस्थित हुन्ना जी कि उस तक पहुंची ग्रीर सुन्दरी के। जीन पड़ी कि बह जी पहिले बहुत दूर जीन पड़ता था श्रब बित्कुल मेरे पास ही ग्रा गया है। ग्रीर ज्येंही इस की ग्रेर फिरी त्येंही वह बेग्फ जिस से वह ुदबी जाती थी उतार लिया गया।

फिर भी एक बार उस भले गड़े रिये ने श्रपनी भेड़ पा लिई श्रीर परमेश्वर के दूतों के साम्हने एक श्रीर पापी के लिये श्रानन्द मनाया जिस ने पश्चा-साप किया।

### तेरहवां ग्रध्याय।

बहुत कुङ विश्वास जम गया।

शिवरानी का अपने गांव के घर की लैं। टे कई हफते हो चुके थे। पत्तनलाल की आजकल बहुत काम रहता था और इस लिये उसे अपने भाई से मेंट करने का अवमर न मिला परन्तु वह बहुत चाहता था कि अपने भाई से मेंट करं। कों कि वह जानना चाहता था कि मेरी बहिन का क्या हाल है। क्या उस ने जी प्रतिज्ञा मुक्त से किई थी से। पालन करके अपने नये बिचारों की छिपाया है। ऐसा जान पड़ता था कि उस ने प्रतिज्ञा पालन किई कोंकि यदि ऐसा न होता ते। मुक्ते निस्तन्देह भून पड़ता।

उसे यह भी डर था कि बिना पाठिका श्रीर पुस्तक के पढ़ने की शक्ति के वह धीरे २ उन शब्दों के। जिन का प्रभाव उस पर इतना पड़ चुका था कहीं भूल न जावे श्रीर उन का प्रभाव

भुलाया न जावे श्रीर शिवरानी फिर श्रपने निज धम्म में पक्की बिश्वास करनेवाली न बन जावे। वह नहीं जानता था कि मेरी ऐसी इच्छा है या नहीं। उसे इस बात का स्मर्ण कर्ने से कभी २ प्रवेश्य था कि मेरे कुटुम्ब में से एक मेरी नाईं सेाचती श्रीर समफती है ग्रीर वह नहीं चाहता था कि मेरा श्रीर मेरी इस सुन्दर खहिन का यह इमदर्दी का सम्बन्ध टूट जावे। उन बातों के कार्ग जी कि वह श्रापनी बहिन के साथ किया करता या श्रीर उस द्रृढ बिश्वास के कारण जा कि शिवरानी ने उस त्राणकर्ता पर किया था जिस का बर्णन सुसमाचारें। में हुआ है। पत्तनलाल की रुचि ईसाई धर्मा में श्राधिक बढ़ गई थी जे। कि श्रव कम होने लगी थी एक बार फिर भी उसे स्पष्ट सिद्ध है। गया है। यह धर्म केवल किसी विशेष बातें। पर बिश्वास करना श्रीर उन्हें ग्रहण करना ही नहीं है परन्तु इस में कुछ ग्रन्तर्गत शक्ति भी है जा उस के हृद्य ग्रीर जीवन से सम्बन्ध रखती है जी उसे सत्यतापूर्वक गृहण करता है ग्रीर वह शक्ति उस पुरुष ग्रथवा स्त्री का नई सृष्टि बना देती है।

उस ने यह बात अपने पुराने सह पाठी में श्रीर श्रब फिर अपनी बहिन में देखी थी। इन दोनों में जो एक द दूसरे से बहुत भिन्न थे एक बड़ो तबदीली हुई थी। खीष्ट के विषय में जानने से इतना नहीं यदापि वह पहिली बात थी परन्तु किसी जीवते ईश्वरीय श्रदृष्ट पुरुष के सम्बन्ध में श्राने से जो बिना प्रत्यहारूप में हुए भ्रपने के। उन ले।गे। पर प्रगट कर सका जे। इत्साइपूर्वक उसे जानना चाइते हैं।

उस का मित्र ग्रीर बहिन उसी स्नीष्ट पर् बिश्वास करती थी जिस का वर्णन सुसमाचार में किया गया है ग्रीर जी क्रश पर घात किया गया परन्तु श्रब परमेश्वर की दिहिनी श्रोर जीवता बैठा है। पत्तनलाल के। स्वीकार करना पड़ा कि यहापि में शिवरानी से बहुत श्रधिक समकता हूं (क्येंकि वह कई बधें से बड़ी सावधानी से नया नियम पढ़ता रहा था) तथापि उस में भीतरी ज्ञान श्रीर स्रीष्ट की एहिचान है जो मुक्त में कुछ भी नहीं है। उसे निश्चय नहीं या कि मैं यह गंभीर ज्ञान चाहता हूं या नहीं क्यों कि वह इस बात से डरता था कि न जाने इस का क्या फल है। वे। यह श्रच्छा होगा कि मैं जैसा का तैसा नाम मात्र केा हिन्दू श्रीर इस के साथ ही ईसाई मत को सत्यता का गुप्त रीति से बिश्वासी भी बना रहूं। श्रीर श्रपने मित्र श्रीर बहिन के बिश्वास की नाई ख़ीष्ट के प्रताप श्रीर शक्ति के। ऐशा न मानूं जिस से कि सुभे सब बातें। में उस की ऋाज्ञा पालन करना पड़े हां शिवरानी के लिये ते। यह सब ठीक है क्येंकि वह केवल एक स् स्त्री है श्रीर उसे दूसरें। की इच्छाश्रों पर चलना पहता है। क्या उस ने प्रसन्नतापूर्वक इन बातें। के। ऋपने मन में रखने के लिये प्रतिचा नहीं किई। यह उस के मन में कभी नहीं क्राया कि इस के बिपरीत करने की नाई स्नावश्यकता है। स्रीर यह

उस के मन में कैसे ग्रावे जब कि उस ने ग्रपने जन्म भर्यह सीखा कि स्त्री का काम ग्राज्ञा माला है ग्रीर उसे कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिये तोभी उस का चित्त स्थिर न हुन्ना ग्रीर वह ग्रपने मन में सदा तर्क बितर्क करता ही रहा।

इसी समय एक दिन सांक का सुदर्शनदास की भेंट के लिये आने पर पत्तनलाल अवंभित हुआ। उन की भेंट ग्रायस में कई महीनां से नहीं हुई थी ग्रीर वे सचमुच में कई बर्षां से एक दूसरे के विषय में कुछ नहीं जानते थे। सुदर्शनदास ऊपर से ता एक पुस्तक जा पत्तनलाल के पास थी लेने का ग्राया था पर्नु सचमुच में उस का अभिप्राय दूसरा ही था। जेर उस के लिये कितनी भी पुस्तकों से बढ़कर था क्येंकि व्रह श्राप ही श्रपने ईश्वरीय गुरु की संगति में आ चुका था इस लिये स्वभावतः उस के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि ग्रीर २ लीग भी इस प्रकाश में लाये जावें ग्रीर जब सिंइबाबू के घर में जी सभा हुई थी उस में यह ठहरा कि हम लोगों में से प्रत्येक का इस क्षर्घ एक २ मनुष्य के। स्रोष्ट के पास लाने के द्वारा बनना चाहिये। तब सुदर्शनदास के। ग्रपने पुराने सहपाठी का तुरन्त बिचार श्राया जी एक समय बहुत कुछ ईप्तर के राज्य के निकट जान पड़ता था। जब 🐈 कि वह एमीलीन से अपने मित्र के बिषय में बेल रहा था तब एमीलीन एकाएक बेल उठी वाह ऐसा जान पड़ता है कि उसी की स्त्री का मैं पढ़ ती थो जिस की बहिन एक। एक चली गई।

कुछ श्रीर बातचीत करने से यह सिद्ध ही गया
कि वह वही था श्रीर देनों मित्र श्रीर सहकर्मी
हस बात में सम्मत हुए कि हम देनों मिलकर
विशेष करके उस कुटंब के लिये प्रार्थना किया करें
किस के दा लोगों के हृदय में परमेश्वर काम करता
हुत्रा जान पड़ता है। शिवरानी श्रीर उस की
भाजाई के चले जाने के पीछे एमीलीन का जाना
बन्द हो गया था श्रीर इस लियं यह ठहरा कि श्रब
मुद्गानदास की पत्नी होवे श्रीर वह श्रपने पुराने
कित्र से भेंट किया करे। सी उस सांफ की इतनी
जल्दी जाकर भेंट करने का श्रिभ्राय यही था।

वहां जाकर धर्मसंबन्धो बातचीत उठाना के। हैं
काठिन बात न थी क्यांकि इस विषय के बिचार
देशों के मन में अधिक रहा करते थे। सुदर्शनदास
ने अपने मित्र की पुस्तकां के। देखते हुए एक पुस्तक
उठाई जिस में स्नीष्ट का जीवनचित्र लिखा था।
कुछ पढ़ने के पीछे उस ने पत्तनलाल की ग्रीर
फिरकर पूछा कि तुम पहिले माना करते थे कि
स्नीप्ट सर्वस पूर्ण मनुष्य है क्या श्रव तक भी तुम्हारा
यह विश्वास है श्रथवा श्रव तुम उस के। इस से
श्रीर भी कुछ अधिक समसते है।।

पत्तनलाल यह प्रश्न कियं जाने पर श्रष्टंभित हुआ।
श्रीर कुछ देर तक सोचता रहा कि क्या उत्तर दंजं
निदान उस ने कुछ भी उत्तर न दिया परन्तु यह
कहा कि पहिले मुक्ते एक बात पूछने दे। क्या
तुम्हारा बिश्वास इस बात में कि योशु खंष्ट श्राज

के दिन भी जीवता है स्रभी तक उतना ही दृढ़ है। जितना कि स्राठ बरस पहिले था। क्या उस ने -स्रपने की वैसाही निकाला जैसी कि तुम्हें स्राशा थी। \

सुद्रशंनदास ने ग्रपने हृद्य में हर्षपूर्वक स्तृति करते हुए तुरन्त उत्तर दिया है भाई में श्रपने सारे मन से कहता हूं कि जीवते ख़ीष्ट में ग्राज के दिन मेरा बिश्वास उस से दस गुणा ग्रधिक है जितना कि बपतिसमा के समय था। यदि सारा संसार मेरे पास होता जिस से कि मैं उसे दे देता वह हजारें। संसार से बहुत बढ़कर है।

सुदर्शनदास के बेलिन की दीति से यह सिद्ध है।
गया कि जी कुळ वह बेलिता है सब सत्य ही है।
पत्तनलाल फिर भी उस के उत्साहपूर्वक उत्तर देने
से श्रवंभित हुश्रा श्रीर फिर भी हिचकिचाया जब
कि सुदर्शनदास ने श्रपना प्रश्न फिर पूळा कि श्रब कही तुम ख़ीष्ट के विषय में क्या समसते है।।

यदि वह अपने हृदय की बात बीलता ते। उसे
यह कहना पहता कि मेरे मित्र श्रीर बहिन की
साली इतनी दृढ़ है कि मैं यह बिश्वास किये बिना
नहीं रह सकता कि स्नीष्ट निरे मनुष्य से चाहे वह
कितनाही पूर्ण क्यों न हो निस्तन्देह बहुत श्रीषक
बढ़कर है। उस ने जी उत्तर दिया से। यह था कि
तुम कहते है। कि यीशु स्नीष्ट ने श्रपने की मुफ पर
प्रगट किया। मुफ में तो काई ऐसा प्रकाश नहीं हुआ।
नहीं ते। कदा चित तुम्हारे ही समान है। जाता।

सुदशंनदास ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि

यदि के र्इ उस की इच्छा पर चलने चाहे तो इस शिक्षा के विषय में जानेगा। हे भाई क्या तुम उस श्की इच्छा पर चलने के लिये उद्यत हो चाहे जो कुछ है। । यदि ऐसा है। वे तो वह अवश्य अपने का तुम पर प्रगट करेगा। यदि ऐसा न हो तो में समफता हूं कि तुम्हारे हृदय पर परदा पड़ा है जो कि परमेश्वर की सुन्दरता का तुम से छिपाता है।

जिर पत्तनलाल ने अपन हृदय के बिचारों की दिशत हुए उत्तर दिया कि कई बर्ष हुए मैं ने तुम से कहा था कि मैं ख़ीष्ट के विषय में जानना चाहता हूं श्रीर उस के उपदेश पर भी चलना चाहता हूं परन्तु में इस से अधिक श्रीर कुछ करने की उद्यत नहीं हूं यदि मैं इस संसार में श्रवेला है।ता तो मैं श्रीर कुछ भी कर सकता परन्तु में दूसरों की दुःख श्रीर अथमान में नहीं हाल सकता।

सुदर्शनदास ने श्राह भरकं उत्तर दिया कि अपमान क्या। क्या तुम उन लोगों में जिन्हों ने परमेश्वर के पुत्र की सृत्यु से त्राण पाया है श्रीर जो उस के अनत विभव में भागी है। ने के लिये बुलाये गये हैं गिना जाना अपमान समसते हैं। । क्या तुम ने ये शब्द कभी नहीं सुने हैं देखा पिता ने हमें पर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वर के सन्तान कहावें। क्या तुम उस स्थित में होना अपमान समसते हो।

इन बातों के सुनने से तो पत्तनलाल उभड़ उठा यहां तक कि वह उसे नहीं किया सका श्रेष्ट उस के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं श्रपने हृदय के बिचारों श्रीर भावों की इस से कहूं जी रीति से मेरे साथ हमददी कर सकता श्रीर मुक्ते सहायता दे सकता है। वह बीलना ही चाहता था कि इतने में उस की ऐसा जान पड़ा कि मेरा भाई माना मेरे साम्हने खड़ा हुश्रा है जी उस के लिये माता पिता के समान था। पत्तनलाल सेच बिचार करने लगा कि कदाचित जी कुछ मुदर्शनदास कहे उसे मेरे भाई का श्रपमान होवे श्रीर यह बात नहीं सह सकता था। इस लिये उस ने ह्वा उत्तर दिया कि इस बात का निर्णय तुम मेरे ही जपर छोड़ देश्रा। में ने तुम्हारे बिखास श्रीर काम में कभी हाथ डालने का यत्न नहीं किया श्रीर इस लिये यह उदित नहीं है कि तुम मेरे बिश्वास श्रीर काम में हाथ डालो।

सुद्रशंनदास के। यह सुनकर बड़ी निराशा हुई उस का हृद्य इस मनुष्य के ऊपर दुःखित हुन्ना जिस के। उस ने विशेष करके श्रपने हाथ सें।पा हुन्ना समभा था। वह से।चनं लगा क्या में श्रपने काम में चूक गथा क्यों कि ऐसा जान पहता था कि माने। उस के शब्दों से पत्तनलाल का क्रोध श्रा गया है।।

जब वह फिर बोला तो उस ने नम्रतापूर्वक कहा है भाई तमा करे। यदि तुम समकते हैं। कि मैं ने अपन और तुम्हारे काम में हाथ डाला है। यदि मैं ने भूल किई है तो कंवल इसी कारण से कि मैं चाहता हूं कि तुम उस लाभ का प्राप्त करे। जे। कि मुक्ते सिद्ध हो चुका है। सब से बड़ा लाभ है जे। किसी को मिल सकता है। पत्तनलाल इन कामल शब्दों की सुनकर पशीज उठा उस की ऐसा लगा कि अपने मन का भेद खेलकर कह देजं परन्तु फिर भी उस ने अपने मन की दबा रखा और केवल यह उत्तर दिया कि मैं एक बात कह सकता हूं। तुम ने औरों की अपेहार यह बात अधिक किई है कि तुम ने मुक्ते ईसाईमत की सत्यता और शक्ति का सिद्ध कर दिया है। यदि सब ईसाई तुम्हारे ही समान होते ता ईसाइयों की संख्या बहुत बढ़ जाती।

सुदर्शनदास कुछ श्रीर भी बेलिना चाहता था परन्तु पत्तनलाल न यह चाहता था श्रीर न ईसाई श्राशा रखता था इस लिये वह जी पुस्तक उधार लेने का श्राया था उसे लेकर श्रपने घर चल दिया।

# चैादहवां ऋध्याय।

#### शिवरानी का नया पद।

एक दिन ऐसा हुन्ना कि जब शिवरानी सवेरे
भाजन बना रही थी पत्तनलाल द्वार खेलकर
भीतर न्ना पड़ा। शिवरानी न्नचंभित होकर न्नानन्द
से चिल्ला उठी क्यों कि इस भाई के। वह सब से
न्मिचक प्यार करती थी। उस ने उत्साहपूर्वक उन
सभें। का समाचार पूछा जिन के। छोड़कर वह
नाई थी यहां तक कि वह न्नपनी पुरानी पाठिका
के विषय में भी पूछने के। न भूली। उस ने पूछा

कि क्या वह फिर कमी ग्राई थी ग्रेशर इस बात पर श्रवंभा किया कि मैं क्यें एकाएक उस से बिना कहे हुए चली ग्राई। उसे तो बड़ा ग्राञ्चर्य हुग्रा होगा।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया कि वह एक बार श्रीर श्राई थी पर्नु उस के पढ़ाने के लिये केाई नहीं रहा था से। उस ने श्राना बन्द कर दिया।

शिवरानी ने श्राह भरके कहा क्या श्रच्छी बात है।ती यदि वह यहां रहती क्यों कि जो कुछ उस ने मुक्ते सिखलाया उस सब की श्रपने मन में स्मर्ण रखना ते। बड़ी कठिन बात है श्रीर मुक्ते डर है कि मैं उन भले शब्दों में से कुछ भी भूल न जाऊं।

पत्तनलाल डर से चारों ग्रीर देखता था कि कहीं मेरा भाई यदापि वह दिखाई नहीं पड़ता है ती भी हम लोगों की खातचीत सुन न लेवे। शिवरानी ने डस के मन की बाल जानकर उसे निश्चय दिलाया श्रीर कहा कि हमारा भाई स्तान करने के लिये गया है वह मुक्ते भी ग्रपने साथ ले जाना चाहता था परन्तु में ने बहाना कर दिया क्यों कि ग्रब मेरी उन बातों में रुचि नहीं है। में ग्रब जान गई हं, कि जल पाप के। शुद्ध नहीं कर सकता है श्री यही बात में चाहती हूं।

श्रव तो भोजन बन चुका था श्रीर जब ती श्रिवरानी श्रपनी साड़ी बदलने गई तो पत्तनलाह श्रकेला रह गया परन्तु श्रिबरानी बहुत ही जल्दी लें। श्राई। श्रपने हाथ में वह उस कागज की लिये थ। जिस की वह बहुत बहुमूल्य समस्ती थी वह बहु

प्रमाह से अपने भाई के पास आकर बैठ गई और
प्रमान चित्त से कहने लगी कि भाई मेरे मन में अभी
बहुत ही उत्तम बिचार आया है। मुफे इन पदां में
से केवल दो या तीन के सीखने का अवसर मिला
है और में बहुत ही चाहती हूं कि शेष पदों की
भी सीख लेंजं। में बारम्बार यह चाहतो थी कि
बिहारीलाल से एक एक पद सिखलाने के लिये कहूं
परन्तु में ने तुम से प्रतिज्ञा किई थी कि में तुम्हारे
सिवाय और किसी से कुछ न कहूंगी इस लिये में
उस से न कह सकी परन्तु में तुम से ता कह सकती
हूं सी तुम मुफे सिखलाओ जितनी जल्दी मुफ से
ही सकेगा में सीख लूंगी और यहां सुनने के लिये
भी के कई नहीं है।

पत्तनताल ने उस कागज की अपने हाथ में ले लिया। वह अपनी बहिन के उत्साह और बिनती से केंसे मुख मेड सकता था। क्या उस ने उसे उस की पाठिका से अलग नहीं कर दिया था ते। फिर वह इस बिनती के। केंसे अस्वीकार कर सकता था।

उस ने पूछा कि तुम इन पदेां में से किस पद के। सीखना चाइती है।।

, शिवरानी ने उस पद की बतलाया जी कि उस के नीचे या जिसे वह सीख चुकी थी। उसे पहिचान लेना बहुत सहज बात थी क्यों कि उस की पाठिका ने उन पदें। पर चिन्ह लगा दिया था जिन्हें वह सीख चुकी थी।

• तब पत्तनलाल ने यह पढ़ा क्यों कि जी मुक्त से

कीर मेरी बातें। से लजावे मनुष्य का पुत्र जब वन्त अपने श्रीर पिता के श्रीर पवित्र दूतों के ऐश्वय्य में भावेगा तब उस से लजावेगा। जो कुछ वह पढ़ता था उस पर उस ने बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया क्यों कि वह ग्रीर ग्रीर बातों के विषय में से चरहा था श्रीर हरता था कि कहीं मेरा भाई न श्रा जावे। वह नहीं चाहता था कि मेरा भाई मुक्ते शिवरानी के। पद पढ़ाते हुए पा लेवे। एकाएक शिवरानी श्रपने भाई के पी छे पी छे उन शब्दों के। ठ इराने से ठहर गई श्रीर कहा भाई कृपा करके पढ़ना बंद कर दीजिये श्रीर मुर्फे बतलाइये कि इन शब्दों का का श्रर्थ है। यह यीशु स्त्रीष्ट ही का कहना होगा क्यों कि मेरी पाठिका ने मुक्त से कहा था कि ये सब शब्द उसी के हैं ता उस के यह कहने का क्या श्रर्थ है कि ''जो कोई मुक्त से लजावेगा''। के ाई प्रभु यीशु स्त्रीष्ट के कार्ण कैसे लज्जित है। सकता है।

पत्तनलाल चें कि उठा। जो शिवरानी की बहुत कठिन जान पड़ता था उसे वह भली भांति समकता था उस ने उस की श्रज्ञानता पर हंसते हुए उत्तर दिया कि बाई तुम केवल पढ़ती है। श्रीर बहुत सी बातें नहीं समकती है। नहीं ते। तुम्हें विदित है।, जाता कि हिन्दुस्तान में श्राज के दिन बहुत से ले। ग हैं जो यीशु स्रीष्ट से लजाते हैं।

शिवरानी ने उत्साहपूर्वक पूछा परन्तु क्यों श्रीर कैसे। हम लेग बुरी बातें से लाज्जत है। सकते हैं परन्तु के हूं यीशु स्त्रीष्ट से जो इतना भला है कैसे ्रज्ञा सकता है। मैं चाहती हूं कि तुम मुक्ते यह बात ह समकात्री क्यों कि मैं नहीं समकती हूं।

पत्तनलाल ने उत्तर दिया इस का यह श्रयं है

कि हिन्दुस्तान में श्राज के दिन बहुत से लेगा हैं जी

यह बिश्वास करते हैं कि जा कुछ यीशु ख़ी छ ने

कहा से। सत्य है श्रीर कि वह सचमुच इस संसार

में रहा श्रीर मरा परन्तु वे इस बात का अपने

मन में छिपा रखते हैं श्रीर किसी से नहीं कहते

क्यों कि यदि वे न छिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न छिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न छिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न श्रिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न श्रिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न श्रिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न श्रिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न श्रिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न श्रिपावें श्रीर कह देवें तो उन के

क्यों कि यदि वे न श्रिपावें श्रीर कह से लजाते हैं कि हम

स्त्रीष्ट पर बिश्वां से करते हैं जिस का यही श्रथं है कि

वे उस से लजाते हैं।

पत्तनलाल का हृदय उन शब्दों के बे।लने पर छिद् गया। तब शिवरानी ने दुः खित है। कर पूछा ते। जब में ने इस बात की प्रतिज्ञा किई थी कि में किसी से न कहूंगी कि में स्त्रीष्ट पर बिश्वास करती हूं श्रीर यह कि तुम्हारे सिवा श्रीर किसी से में उस के विषय में न बे।लूंगी ते। क्या इस का यही श्रथं है कि में उस से लजाती हूं।

पत्तनलाल से चिने लगा कि इस प्रश्न का उत्तर में किस प्रकार से देऊं। उस ने कुछ भय के साथ शिवरानी के उत्साह भरे मुख की ग्रेगर देखा परन्तु बह उसे उस बात का श्रपराधी नहीं ठहराना चाहता था जो उसे खड़ी भयानक बात जान पड़ती थी। इस के सिवा का श्रह कहना ठीक है। सकता था कि वह लजाती थी।

सम ने धीरे से कहा नहीं बाई मैं नहीं समकता, हूं कि तुम योश ख़ीष्ट से लजाती है। तुम ते। इस बात में केवल मेरी आज्ञामानती है।।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां में ता कह चुकी हूं कि तुम्हारे सिवा श्रीर किसी से कुछ न कहूंगी परन्तु में नहीं समकती हूं कि तुम ऐसी प्रतिज्ञा क्यां कराते हो। भली बातें सीखना तो बुरा नहीं है श्रीर जी कुछ में ने खीष्ट के विषय में सीखा है सी श्रव भला है इस लिये में क्यों न कहूं। में ता समक्ती हूं कि यह श्रच्छी बात है। यो यदि हम सब ले। ग इन बातों पर विश्वास करें।

इतने में बिहारीलाल का शब्द दूर से मुनाई पड़ा श्रीर पत्तनलाल ने जल्दी उस कागज़ का अपनी जेब में रख लिया श्रीर श्रपने भाई से मिलने का गया श्रीर तब शिवरानी उस भाजन का परसने लगी जो कि उस ने बनाया था।

देानें। भाइयों के। ग्रायस में बहुत कुछ बातचीत करनी थी। इस बात की चर्चा गांव तक पहुंच गई थी कि नगर में ग्लेग बहुत है श्रीर बिहारीलाल जानना चाहता था कि यह ख़बर सच है या नहीं।

पत्तनलाल ने जी कि ग्रंपने भाई के डर की कम कर्ना चाहता या इस बात की घत घत कहकर उद्घा दिया ग्रेश कहा तुम जानते ही कि यह कैसी बात है कि एक मनुष्य मरता है श्रीर यह खबर उड़ जाती है कि कम से कम सी मरे हैं। हां यह बात तो सच है कि नगर में प्रेग है परन्तु श्रभी तक वह बहुत नहीं फैला है।

ु बिहारीलाल ने फिर भी पूछा कि क्या यह बात प्रसच है कि सरकार जबरदस्ती हर एक का टीका लगाती है जिस से उतने ही मनुष्य मरते हैं जितने कि स्रोग से। पत्तनलाल ने इंसकर कहा भाई तुम में निरसन्देह इतनी समभ है कि इन सब मूर्ख बातें। पर जा कि आज कल फैलाई जा रही हैं विश्वास न करे। मुभ्रे ते। बिश्वास है कि यह सिद्ध है। चुका है ग्रें।र किसी उपाय की ग्रपेक्ता टीका लगाने से श्रधिक मनुष्यें। के प्राण बचते हैं। परन्तु यहां के भनुष्य इतने मूर्ख हैं कि सरकार ने उन का टीका लगाने के लियं सममाना छे। इ दिया है। निस्सन्देष्ट यदि काई चाहे टीका लगवा सकता है पर्न्तु काई जबरदस्ती नहीं है। सच पूछी ती यह बहुत कुछ हम ले। गें। ही के ऊपर छे। इ दिया गया है चाहे हम टीका लगवावें या नहीं। निस्सन्देह बहुत मनुष्यें। के प्राण ते। जावेंगे परन्तु यह बात व्यर्थ है कि सर-कार हम लोगों के। हमारी इच्छा के विरुद्ध बचाने का प्रयत्न करे। इस लोगों का कदाचित श्रपनी मूर्वता के लिये पछताना पडेगा।

बिहारीलाल ने ग्रंपने भाई की बातें पर ध्यान दिया। वह जानता था कि यद्यिप मेरा भाई मुक्त से छोटा है तिस पर भी कई बातें में मुक्त से ग्रंथिक बुद्धिमान है। इस लिये उस ने इस बात पर बाद बिबाद नहीं करना चाहा परन्तु केवल उस ही की कुशलता के विषय में पूळने लगा ग्रीर बड़ी चिन्ता के साथ कहने लगा कि जब तक प्रेग का डर दूर न है। जावे तब तक तुम के। नगर् होड़कर यहीं श्राकर रहना चाहिय। पत्तनलाल में ने उत्तर दिया कि इस बात की के। ई श्रावश्यकता नहीं है श्रभी ते। मैं कुशलता से हूं। यदि किसी समय मुक्ते श्रावश्यकता जान पड़ेगी ते। मैं वैसा ही कहंगा जैसा तुम कहते है। मैं ने स्त्रियों के। भेज दिया है ग्रीर श्रपने लिये मुक्ते कुळ डर नहीं है।

उस दिन सांक के। पत्तनलाल प्रेगवाले नगर
में अपने घर का लाटा और यह कागज जिस का
कि उस की बहिन बहुत ही बहुमूल्य समक्ती थी
उसी की जेब में रह गया। शिवरानी यह बात नहीं
भूली कि मेरी बहुमूल्य बस्तु मेरे भाई ही के पास्त
है और उस ने कई बार उस के मांगने का अवसर
हूढ़ा परन्तु न पाया। निदान जब कि उस ने उसे
अपने साथ ही ले जाते हुए देखा ता उसे ऐसा जान
पड़ा माना मेरी काई बस्तु चली गई है। परन्तु ती
भी कुछ प्रबेश्य और शांति थी क्योंकि उस ने अब
तक नया पद नहीं सीख लिया था। और जब कि
वह अपना नया पाठ दे। हरा रही थी उसे फिर भी
इन शब्दों पर आश्वर्य हुआ और वह चाहने लगी
कि काई जो कि पत्तनलाल से अधिक जानता है।
मुक्ते इन शब्दों का समकाता ता अच्छा होता।

कदाचित इस लिये कि वह इन शादों के। देशहराती हुई से। गई कि उस ने यह स्वप्न देखा उस ने सोचा कि एक दिन जब थी में प्रतिदिन के समान अपने घर में थी के।ई बाहर से दे।इता हुआ आया और चिल्ला कर बेला यीश सीष्ट आया है। यीश सीष्ट आया है। शिवरानी की देा बार नहीं पुकारना पड़ा था परन्त वह पूर्ण रीति से खोढ़कर निकल पड़ी। तब उस ने देखा कि एक तेज प्रकाश चहुंग्रीर चमक रहा है जी कि सूर्य से अधिक प्रकाशमान है ग्रीर उस के बीच में उस ने एक तेजीमय भीड़ देखी जी कि पृथिवी से नहीं परन्तु आकाश से आती हुई जान पड़ती थी। वह यह तो नहीं बतला सकती थी कि वह कहां से आती है।

इस ऐश्वर्णमान भीड़ में उस ने एक के। देखा जी श्रीरें की अपेका श्रिक चमकता था। श्रीर जिस के। सब नमस्कार करते हुए दिखाई पड़ते थे। उस ने अपने मन में कहा कि यही यीशु ख़ीष्ट है। वह सब पवित्र दृतों के साथ पिता की महिमा में श्राया है। वह चाहती थी कि मैं उस के पैरें। पर गिरूं श्रीर उसे दंडवत करूं परन्तु पीछे हट गई क्येंकि उसे श्रागे बढ़ने का साहस न हुआ।

थोड़ी देर में यह भीड़ कम है। ने लगी श्रीर उस ने देखा कि में उस बड़े बीचवाले पुरुष के पास पहुंच गई हूं तब तो वह श्रानन्द के मारे श्रीर सब कुछ भूल गई श्रीर उस के पैरां पर गिर पड़ी परन्तु उस की पुकार नहीं सुनी गई। वह पुरुष उसे रूखी श्रीर गम्भीर दृष्टि से देखता था श्रीर प्रभु इस प्रकार चुपचाप चला गया।

तब ता शिवरानी समक गई ग्रीर शाक से

चिक्का उठी कि वह मुक्त से लजाता है। वह मेरी द्वीर दृष्टि नहीं करता। वह रेक्की हुई ग्रीर ग्रांसू हालती हुई जागी परन्तु यह देखकर उसे हर्ष हुग्रा कि यह केवल स्वप्न ही है। तेभी वह उसे न भूली ग्रीर यही चाहती थी कि पत्तनलाल ग्रावे जिस से कि में उस से कहूं कि मुक्ते प्रतिज्ञा से छुड़ा देगा।

### पन्द्रहवां ग्रध्याय।

### स्कान्तका स्नात्मिक युद्ध।

ऐसा हुआ कि अपने भाई के घर से लैं।टने के कुछ दिन पीछे पत्तनलाल ने शिवरानी के बहुमूल्य कागज़ के। ग्रपनी जेब में पाकर निकाला। उस ने इस समय उस पर बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया परन्तु श्रपने मन में से। चने लगा कि कदाचित शिव-रानी इस कागज़ के खेा जाने से बहुत दुःखित है।वेगी परन्तु उस ने फिर भी बिचार किया कि यह श्रच्छा ही हुश्रा कि यह कागज़ उस के हाथ में नहीं रहा क्यांकि श्रव उस का बिहारीलाल के हाथ में पड़ने का के।ई डर नहीं रहा। वह उसे कुळ पुस्तकें। श्रीर कागजें। के साथ मेज पर रखकर बाहर् चला गया । कुछ दिन पीछे फिर भी उस की दृष्टि उस कागज पर पड़ी उसे इस समय म्रवकाश्र था इस लिये उसे उठाकर पढ्ने लगा। उस ने शिवरानी के पद का जिस नाम से वह उसे पुकारता था कई बार पढ़ा। उस ने उच्च स्वर से

भी पढ़ा कोंकि वह उस समय श्रकेला था। इस लिये बार बार उस कांठे में वे शब्द अर्थात है सब लोगो जो थके श्रीर बोफ से दबे हैं। मेरे पास श्राश्री में तुम्हें बिश्राम देऊंगा गूंजे। जो बहुत वर्ष पहिले बोले गये थे श्रीर जो संसार भर में तब तक गूंजते रहेंगे जब तक थके श्रीर बोफ से दबे हुए लोग बिश्राम की खेाज में इस जगत में बने रहेंगे।

पत्तनलाल के। इस बात से श्राश्चर्य नहीं हुग्रा कि उन शब्दें। का प्रभाव शिवरानी के मन पर पड़ा। उन का प्रभाव उस के मन पर भी पड़ा था कों कि वह जानता था कि मैं उस प्यास से व्याकुल हूं जो कि ग्रभी तक किसी प्रकार से नहीं तृप्त हुई मेरे पास आयो यही बुलाइट घी श्रेार श्रानन्द पूर्वक वह उसे ग्रह्श करता पर्न्तु फिर् क्या। वह ग्रहण करने के लिये भाकर फिर नहीं कर सकता था। शिवरानी ते। ऐसा कर सकती थी परन्तु वह नहीं जानती थी कि ग्राज्ञा पालन क्या कहलाता है। उस की दशा ता भिन्न ही थी। यत्तन-लाल ने उस एष्ट पर भ्रीर भागे देखा। यदापि वह जे। कुन्न वहां लिखा हुन्ना जानता था उसे नहीं देखना चाह्रता था तीभी उस का ध्यान उस छोर खिंचा। इस लिये उस ने उन शब्दों का फिर भी पढ़ा जिन्हें उस ने श्रपनी बहिन का कई बार पढ़कर सुनाया था जो कि उसे देा घी उहराते थे प्रार्थात् की काई इस समय के व्यभिचारी सीर पापी लीगों के बीच में मुम्स से ग्रीर मेरी बातें। से लजाने मनुष्य

का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के संग श्रपने पिता के ऐश्वर्य में श्रावेगा तब उस से लजावेगा।

तिस पर भी वह ऐसे मनुष्य के विषय में जानता थावह शिवरानी से कह चुका था कि में नहीं समभता हूं कि तुम यीशु स्रीष्ट से लजाती है। वह उसे ऐसा स्पष्ट ते। नहीं कह सकता था क्योंकि उसे निश्चय था कि यदि उस से स्पष्ट रीति से कहा जावेगा कि तुम्हें स्रीष्ट केा स्वीकार करना चाहिये ता वह निस्सन्देह ऐसा करेगी। उसे यह बूफ पड़ा कि उस निर्वल श्रीर कामल चित्तवाली लड़की का उस काम के करने का बल भीर साइस हुआ जिस से में डरता हूं। परन्तु वह यह भी जानता था कि उसे वह श्रदृश्य शक्ति मिली है जो मेरे पुराने मित्र का प्राप्त हुई थी। वह प्रभु यीशु स्नीष्ट की संगति में ग्रा गई थी ग्रीर उस ने उस से वह नया जीवन प्राप्त किया जिस का उसे कुछ भी ज्ञान न था। वह यह भी जानता था कि मैं ने उसे क्यां नहीं पाया हैं। वह कैसे पा सकता या जब कि उस के श्रीर ''मेरे पास श्राश्री'' इन शब्दें। के कहनेवाले के बीच में रुकावट थी अर्थात डर की रुकावट ग्रीर उस नाम से कहलाये जाने की निर्इच्छा की स्कावट जिस नाम से उस के देशबासी पृणा करते हैं।

इस सुनसान काठे के एकान स्थान में उस ने श्रापने में स्वीकार किया कि मैं उन लोगों में से एक हूं जिन के विषय में स्तीष्ट ने यह कहा ''यदि काई मनुष्य मुक्त से लजावेगा"। वह जानता था ्कि में ग्रंपने मन में योगु संष्ट के। परमेश्वर का घुद्र ग्रेश जगत का त्राणकत्ता विश्वास करता हूं प्रमुत्त वह यह भी जानता था कि मैं उसे स्वीकार करन से लजाता हुं।

दस के सिवा उस ने कुछ श्रीर भी श्रिषक विचार किया कि में उन लोगों में से एक हूं जिन से श्रीष्ट लजावेगा जब कि वह श्रपने एं १३४ थे से श्रोवेगा। जो कुछ शिवरानी ने श्रपने स्वप्न में देखा था उसे पत्तनलाल श्रपनी श्रांखों से देखता हुआ जान पड़ता था श्रार्थात् मनुष्य के पुत्र की श्राते देखता हुआ पहिले की नाई श्रपनी राज्यावस्था की श्रलग किये हुए श्रीर ए थिवी पर दीनताई श्रीर सेवकाई में फिरते हुए नहीं परन्तु चमकते हुए दृतों की भीड़ सं धिरे हुए श्रपने पिता के ऐ श्रवर्थ में। उस ने समका कि उस बड़े विशेष दिन में श्रपने मित्र सुदर्शनदास का विशेष श्रादर पाते हुए देखांगा। वह बिश्वास करता था कि मरी बहिन भी ग्रहण श्रीर स्वीकार किई जावंगी परन्तु मनुष्य का पुत्र सुक से लजावेगा। श्रीर स्थी नहीं थाद में उस दिन ग्रहण न किया जाऊं ता सुक्षे कुड़कुड़ाना न चाहिये।

तब उम ने दूसरी बात पर बिचार किया

यदि में अपने मन में यह ठान लूं कि में अब आंर स्त्रीष्ट से न लगाजंगा और में इस बुलाइट का अर्थात् मेरे पास अध्या यहण करने का संकल्प कर लूं और में प्रत्येक आजा का मुक्ते दिई जावं मानने का तैयार है। जाके किर यदि में खापड़ी के स्थान

में क्रूश पर घात किये हुए मनुष्य के। श्रपना प्रभु श्रीर गुरु स्वीकार करने के लिये उद्यत है। जा ऊं तब क्या। यदि मैं श्रापही स्त्रीष्टका स्वीकार कर लूं ता क्या में शिवरानी के। ऐसे करने से रेशक सकता हूं। जब कि वह प्रगा जा उस ने मुक्त से किया है मिट जावेगा श्रीर जब कि मेरे उदाहरण से उस का विश्वास दृढ़ है। जावेगा ते। मुक्ते यह जानने के लिये कि वह क्या करेगी किसी भविष्य ज्ञानकी त्रावश्यकता न रहेगी। श्रीर तब फिर क्या। उस भाई का क्या है।गा जा एक ही साथ ग्रपने भाई ग्रीर बहिन दाने। खा बेठेगा। बिहारीलाल का काई इतना नहीं जानत है जितना में जानता हूं कि श्रपने धर्म में उस का कैसा दूढ़ बिश्वास है वह कैसा भयभीत है। जाता है जब के इं उसे छे। इता है ग्रीर वह ग्रपन पुरुखात्रों की रीतियों पर कैसा ग्रांख मृंदकर चलता है तब एक कहानी के कार्या जिसे कि उस ने कई बार पढ़ी थी दूसरी दशा का स्मर्ण स्राया। उस ने श्रपने ज्ञान के द्वारा उसे देखा जा संपूर्ण श्रादर त्रीर स्तृति के याग्य है परन्तु घृणा किया गया त्रीर त्यागा गया हां वह जिस का क्रूश पर दुःख उठाकर कष्ट सहने की आवश्यकता न थी वह जा किसी दिन फिर ग्रानेवाला है सरने के लियं नहीं परन्तु राज्य करने के। पृणा किये जाने के लिये नहीं परन्त महिमा प्रगट किये जाने के। यही था जी उसे अपने .. पास पुकारता था।

दे। ने। में से किसे चुनूं वर्तमान के। ग्रथवा भविष्य

को। स्रोष्ट के। अथवा बिहारीलाल के। वर्तमान लक्जा श्रीर भविष्य महिमा का अथवा वर्तमान सुख अश्रीर भविष्य लज्जा का। यह ते। स्पष्ट ही है कि मैं वर्त्तमान श्रीर भविष्य दोनों का ग्रहण नहीं कर सकता ते। फिर दोनों में से कीन सा चुनूं।

दीपक जिस की ज्याति कभी अधिक प्रकाशमान नहीं थी घुंधला जलने लगा। और मनुष्यों के शब्द जो दूर सुनाई पड़ते थे अब घीरे घीरे बन्द है। गये। तीभी पत्तनलाल बैठा ही रहा। स्त्रीष्ट अथवा बिहा-रीलाल बर्लमान हानि और भविष्य लाभ अथवा वर्लमान लाभ और भविष्य हानि। यह बड़ा प्रश्न उस के मन में खटकता ही रहा जिस का उत्तर देना उस के। बहुत कठिन जान पहता था।

मेरे पास ग्राग्रा। जो कोई मुक्त से श्रीर मेरी बातें। से लजावेगा मनुष्य का पुत्र उस से लजावेगा। ये दे। नें। चुने हुए श्रीर एकही कागज पर छपे हुए पद एक साथ जुड़े हुए थे।

दीपके जल रहा था श्रीर सुनसान है। गया था परन्तु यह बड़ा श्रात्मिक युद्ध होता ही रहा। वहां यह कहने के लियं काई नहीं था कि उस युद्ध का परिणाम हार श्रथवा विजय हुशा।

## सेालहवां ऋध्याय।

पत्तनलाल का प्राणान्त ।

बिहारीलाल के गांव में बहुचा तार नहीं जाया

करते थे इस लिये तार के पहुंचने से वहां कुछ गड़ बड़ मच गई। यह पहिला ही ममय था कि बिहं रीलाल के। तार मिला इस लियं उस ने उसे कुळे घबराइट से बाला। वह उसे कुछ समक नहीं सका क्यांकि उस में कवल यही तीन शब्द लिखे थे अथात् तुरन्त आश्री। भेजनंवाले का नाप चिन देखे हुए उस ने मान लिया कि यह तार मेरे भाई के पास ही से ग्राया होगा क्यों कि उस के सिवा त्रीर कीन है जा मुके बुला भंजेगा। तब उस का क्रेग का स्मरण हुआ श्रीर वह डरने लगा कि कहीं <sub>ह</sub> पत्तनलाल के। प्रेग न है। गया है। इस डरके मारे उस का हृदय कांपने लगा। उस ने श्रपने मन में कहा हाय मेरे प्यारे भाई मैं ने तेरे यहां त्राकर ऋपने साथ रहने का ग्रायह कों न किया। तब फिर उस ने घीरज घरके कहा कि यदि पत्तनलाल का फ्रेंग हुआ हे।ता ता वह रोग के कारण तार कैसे भेज सकता सा यह कारण नहीं है। सकता।

दे। घंटे पीछे वह अपने भाई के घर पहुंचा।

द्वार खेलने के पहिले ही उस ने यह देखा कि अई

मनुष्य श्रासपास खड़े हैं श्रीर उन के साथ एक

पुलिसवाला भी है। तब एक बनिया जा साम्हने

रहता था श्रीर जिस की वह जानता था उस के

पास श्राकर कहने लगा श्रच्छा हुशा कि तुम श्रा गरा।

मैं ने तुम्हारे श्राने तक पुलिसव ले का ठहरने के

लिये समसाया था क्यों कि मैं समस्ता था कि तुम

पहिले घर में घुसने चाहोगे।

बिहारीलाल ज्याकुल हो गया श्रीर कहने लगा
लिखा कहते हो। मेरे भाई के घर में क्यों के कि घुसे।
हैं इतने में भीड़ एक ही हो गई श्रीर पुलिसवाले ने
उस के पास श्राकर कहा कि घर में भीतर से ताला
लगा है श्रीर जब हम लोग पुकारते हैं तो के ई उत्तर
नहीं देता है इस लिय हम समस्ते हैं कि कुछ
गड़बड़ है। हम लोगों के। काई घर जिस पर सन्देह
है। वे खेलने की श्राज्ञा मिली है परन्तु हम लोग
तुम्हारे श्राने नक ठहरे रहे।

बिहारीलाल ने उत्तर दिया मेरा भाई बाहर गया होगा वह इस समय घर में कभी नहीं रहता। उस ने बाहर से द्वार में ताला लगा दिया होगा श्रीर यदि वह श्राप घर में नहीं है तो घर में ने कर श्रवर्य होगा। तब बनिया बाला इस में तुम्हारी भूल है। उस ने मुफ से कल रात की कहा था कि मुफे श्रपना भोजन श्राप ही बनाना पड़ेगा क्यों कि मेरा लेकिर इरकर भाग गया है।

अब ते। बिहारीलाल अपने मन में कुछ घबराने लगा और उस नं ऊपरी निश्चिन्तता से उत्तर दिया कि में इस बात पर कि वह भीतर हैं बिलकुल बिश्वास नहीं करता हूं या यदि वह है ते। अवश्य से।ता है।गा परन्तु देखने में कुछ हानि नहीं। किसी के। बुलाओं जे। द्वार का तोड़कर खेले।

इस में कुछ देर नहीं हुई। द्वार ताड़कर खाला गया श्रीर बिहारी लाल उस बानिये श्रीर देा पुलिसवालें। श्रीर कई एक श्रीरों के साथ भीतर घुसा। श्रांगन श्रीर पर्छी सूनसान श्रीर खाली पड़ी थी श्रीर चुपके से वे सब के छे की सकड़ी श्रीर ढालू सीढ़ियां रें चढ़ते हुए छत पर पहुंचे तीभी किसी का पता न किगा।

बिहारीलाल ने कुछ धीरज घरकर कहा मैं ने तुम से पहिले ही कहा था कि वह घर में नहीं हैं। इतने में बनिया उस के। ने में चला गया जहां कि वह जानता था कि पत्तनलाल बहुधा रहा करता था। मेज पर पुस्तकें और कागज फेले हुए थे। भूमि पर कुछ तरकारी पकाने के लिये तैयार पड़ी थी। काने में एक खटिया पड़ी थी जिस पर एक स्थिर श्रीर प्रचल शरीर पड़ा था। यह पत्तनलाल ही या श्रर्थात् उस की निरी ले।य । वह बनिया जौ उस काठे में पहिले घुसा था चिल्ला उठा। बिहा-रीलाल तुरन्त ग्रागे बढ़ा ग्रीर प्रिय भाई के पास जा खड़ा हु ग्रा पर्न्तु पत्तनलाल उस पर कुछ ध्यान नहीं दे सकता था। जब कि उस ने यह जाना कि यह लाथ मेरे तरुगा ग्रीर बलवान भाई हो की है जिस के। वह कभी नहीं समकता था कि मेरे साम्हने मरेगा ता वह तुरन्त दुःख के मारे फूट फूटकर रेाने लगा। वह इस विषय में कुछ नहीं जानता था कि यह जी यहां पड़ा है मुक्त की दुःस से खचाने के ' लिये अनन्त मुक्ति की आशा के। भी छोड़ देने के लिये उद्यत था। वे होंठ जी कि मृत्यु से बंद कर दिये गये थे उस गुप्त बात का कभी प्रगट नहीं कर सकते थे जो कि ऐसी सावधानी से छिपाई गई थी

' कि विद्यारीलाल का श्रपमान न है। वे। वह उस लिंगातिमक युद्ध के विषय में कुछ नहीं जानता था की उस मुनसान के। ठे में होता उहा श्रीर न कभी जान सकता था की कि पत्तनलाल ऐसे स्थान के। चला गया था जहां से कि फिर ले। टना नहीं हो। सकता है श्रीर इस लिये उस की गुप्त बात सदा के लिये उसी के साथ ही गुप्त चली गई।

पुलिसवाले ने उस के स्थिर मुख की ग्रोर देख-कर कहा वह निस्तन्देल इस भयानक रेग से मरा है। जब हम ने द्वार ताला लगा हुग्रा देखा तब ही हम ने यह बात जान लिई थी।

ज्यों ही बिहारी लाल का इतना चेत हुआ कि बील सैंके त्यों ही उस ने कहा यह कैसे है। सकता है क्या वह कल ही जीवता ग्रीर भला चंगा नहीं देखा गया था।

पुलिसवाले ने उत्तर दिया आजकल यह कुछ बात नहीं है यह रोग दूसरे रोगों के समान नहीं है श्रीर केर्ड नहीं कह सकता कि यह क्या करेगा। केर्ड केर्ड तो कई दिनों तक इस रोग में पड़े रहते हैं परन्तु दूसरे आज हैं श्रीर कल नहीं। यह पहिला ही रोगो नहीं है जिसे हम ने देखा है।

इस प्रकार पत्तनलाल के जीवन का श्रन्त हुशा श्रिष्टात् वह जीवन जा परमेश्वर की महिमा श्रीर श्रनन्ता के लिये जीवता श्रीर मनुष्टों का डर उसे जीवन का सब से बड़ा लाभ श्रीर श्रेष्ठ श्रिम्प्राय प्राप्त करने से न हटाता।

यह समाचार तुर्ना फेल गया श्रीर इस के फेलने

से कई लेगों के मन में दुःख हुआ। सुदर्शनदास की तो बड़ा ही दुःख श्रीर निराशा हुई। यह वहीं या जी सुदर्शनदास के मन में विशेष प्रकार से बसता ' या इस लिये कि वह उसे ख़ीष्ट की श्रीर फेर श्रीर श्रव उसे यह अवसर न मिलने पाया था कि वह सदा के लिये उस की पहुंच के बाहर हो। गया।

जब एमीलीनने यह समाचार सुना ता उसने उस का दूसरा हो अर्थ लगाया उस ने कहा कीन कह सकता है कि उस के मन में क्या बीत रही थी। यदि यह बात लिखी न जाती ता कीन बिश्वास करता कि उस चार ने जो हमारे प्रमुक्त साथ क्र्या पर घात किया गया स्वर्ग में उस के पास स्थान पाया। कभी कभी में यह सोचती हूं कि वह वृत्ताना है हम लोगों से इस लिये कहा गया है कि हम जाने कि हमारा प्रमु अपना काम केसे शोग्र और अकस्मात कर सकता है। यह ऐसा है साना कि हम लोगों के अरात्मिक संसार का दर्शन कराता है।।

सुद्रशनदास ने उदासीनता से उत्तर दिया यदि वह अन्त में श्रीष्ट की श्रीम फिरकर बच मा गया तीभी वह उस के लियं नहीं जीवता रहा न उस ने उस की कुछ सेवा किई यदि ऐसा होता तो वह श्रीष्ट के लिये केंसा बड़ा साची होता। में यह सीच रहा हूं कि उस की क्या हानि हुई हैं श्रीर श्रीष्ट के काम की भी केंसी हानि पहुंची है।

एमीलीन ने कहा हां काई काई ता प्रवेश की श्राधिकाई प्राप्त करेंगे श्रीर काई माना श्रीय के द्वारा बचाये जावेंगे। पत्तनलाल पिछलें। में से है। सकता है यद्यपि हम यह श्राशा नहीं कर सकते कि वह पिछलें। के साथ स्थान पावेगा।

शिवरानी के। श्रपने भाई की मृत्यु का बड़ा दुःख हुआ। उस ने ईसाईमत के विषय में श्रमी तक इतना नहीं सीखा था कि यह जान सके कि वह समाधि में भी श्राशारूपी प्रकाश फैलाता हैं श्रीर उस मनुष्य के हृद्य का जो शोक से कुचला गया है श्राशा से प्रगट करता है। जैसे उसे श्रपने पति श्रीर लड़कों की मृत्यु का दुःख हुश्रा तेसे ही उसे श्रपने इस भाई की मृत्यु का भी जी फिर कभी उस का भाई नहीं है। सकता था शीक हुश्रा।

वह दिन श्रामेवाला है जब कि वह यह वात जानेगी कि स्तिष्ठ जीवता है हम लिये वे लेग मो जा उस पर बिश्वास करते हैं जीवेंगे श्लोर वह क्रुग पर इसी लिये मरा कि वह सब विश्वास करनेहारों के लिये स्वगं का राज्य खाल देवे। उस ने पंछि से यह भी जाना जिसे उस ने पहिले कभी नहीं जाना था श्रायात यह कि वह भाई जिस ने मुक्त से स्तिष्ठ पर बिश्वास करने की बात का विष्वास की प्रतिज्ञा करवाई श्लाप भी श्रपने निज विश्वास की प्रतिज्ञा करवाई श्लाप भी श्रपने निज विश्वास की विषयाय रहा। जब सिंह बाबू के घर में पत्तनलाल की श्रकस्मात् सृत्यु का वर्णन उस केंदि सभा में किया गया जहां उस के लियं बहुधा प्रार्थना किई गई थी तो उन लेशों का विश्वास जो उपस्थित थे बड़ी परीद्या में पड़ा क्योंकि निस्सन्देह उन

की प्रार्थना नहीं सुनी गई। तब सिंह बाबू ने उन के। इस बात का स्मर्गा कराया कि वह दिन जाता है जब कि इम लेगि यह जानेंगे कि हमारी प्रार्थना सुनी गई। क्यों कि कीन कह सकता है कि उस के मन में जो इम लेगों के बीच में से चुपके सं उठा लिया गया था क्या क्या बीतता रहा था। तब उन्हों ने यह प्रार्थना किई कि किसी रीति से जिसे कि इम लेग न देख सकते न समफ सकते यह जकस्मात् मृत्यु कुछ अच्छा फल फले ग्रीर परमेश्वर की महिमा प्रगट करे। प्रार्थना का फल मिलने के लिये उन्हें बहुत दिन तक नहीं ठहरना पड़ा।

### सनहवां ऋध्याय।

#### रक्षा का स्थान।

इस बीच में सुन्द्री अपने पढ़ने में शीघ्र उन्नित कर रही थी। वह येग्यता कुछ कम न थी और जब उस ने अपना मन लगाया तो वह शीघ्र सीख सकी। पढ़ने के पीछे कई प्रकार की बातें होती थीं क्यों कि सुन्द्री ने अभी पूर्णक्रप से ईश्वर के राज्य में प्रवेश किया था और अभी उसे बहुत कुछ सीखनाथा। उस की पाठिका चाहती थी कि वह की नबीन भूमि के जिस में उस ने प्रवेश किया था ं न और सुन्दरता का खोज कर देखे इस लिये कि वह उम के हरे मेंदानों में बिश्राम कर और उस के अमृत जल की धाराओं में से बहुतायत से पीबे। उसे इस नवीन जिनत श्रात्मा की उन मार्गी में ले जाने से
जिन में से वह श्राप ही चली थी श्रीर उसे स्वर्ग
के राज्य के भेद समभाने में बड़ा श्रानन्द है।ता था।
सब से श्रिधक वह उसे उस राजा के श्रनुग्रह श्रीर
सुन्दरता के विषय में बतलाना चाहतो थी जिस के
विषय में जानना उसे प्रेम करना है श्रीर जिस के।
प्यार करना उस की श्राज्ञा मानना है।

एक दिन वह योशु स्त्रीष्ट की सेवा करने के आनंद और उसे प्रसन्न करने के यत करने के विषय में बेल रही थी क्यों कि उस ने अपने लोगों की बड़ी सञ्चाई के साथ सेवा किई थी और उस के विषय में यह कहा गया था कि उस ने अपने ही के। प्रसन्न न किया।

सुन्दरी ने उदास है। कर पूछा तो मैं उस की सेवा करने के लिये क्या करूं। मैं तो तुम्हारी नाईं खुडिमान नहीं हूं श्रीर मुके तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जिसे मैं करूं।

एमोलीन ने अवंभित है। कर कहा क्या कुछ भी नहीं। मैं तो समभती हूं कि तुम्हें कम से कम दे। बड़े मुख्य काम करना है।

उस ने उत्तर दिया मैं तो एक भी नहीं जानती कृपा करके मुक्ते बतलाइये कि वे कीन से काम हैं जिन के विषय में त्राप सीच रही हैं श्रीर यदि मैं उन्हें कर सकूंगी ते। बड़ी प्रसन्ततापूर्वक कहंगी।

एमीलीन ने कहा पहिली बात तो यह है कि ऐसी भली स्त्री बनना जैसा कि परमेश्वर बना सकता हैं श्रीर दूसरी बात भली माता बनना है। तुम्हारा निज घर ही तुम्हारे लिये एक छोटा संसार सा है जिस में परमेश्वर चाहता है कि तुम उस की सेवा करे। श्रीर जब तुम यह करना सीख जाश्रीगी ता कराचित् वह तुम्हें वाहर बड़े संसार में अपनी सेवा करने के लिये भेजगा।

सुन्दरी ने कहा परन्तु वे काम जिन्हें मुफ्त के। घर में करना है बहुत ही छे। टे काम हैं वे ते। कुछ भी नहीं जान पड़ते।

एमीलीन ने उत्तर दिया वे ऐसे छोटे नहीं हैं कि
परमेश्वर उन्हें न देखे श्रीर उन पर ध्यान न देवे।
एमीलीन ने धम्मं पुस्तक का उठाकर जी उस के
पास पड़ी थी कहा उस की उम श्राज्ञा के। सुना है
श्रीर तब यह पढ़ा से। तुम जी खाश्री श्रथवा पीश्री
श्रथवा के र्इ काम करा ते। सब कुळ इंश्वर की
महिमा के लिय करे।। जी कुळ शब्द का श्रथं छे।टी
श्रीर बड़ी बस्तुमं श्रीर घर के श्रीर बाहर के काम
दें।नें। हैं क्या तुम ऐसा नहीं सममती हो।

सुन्दरी ने कहा कि मैं इन शब्दों का अर्थ ठीक ठीक नहीं समक्षती हूं उन कामें का जिन्हें मैं करती हूं ईश्वर की महिसा से क्या करना है।

एमीलीन ने उत्तर दिया में समभती हूं कि उस का यहो अर्थ है कि जब हम भली भांति अपना काम करते हैं ता परमेश्वर आदर पाता हैं और जब कि हम अपना काम भली भांति नहीं करते ता उस का अपमान होता है। यदि काई तुन्हें भली भांति पढ़ते सुने तो लेगि कहेंगे कि तुम्हारी पाठिका क्याही अच्छी थी और इस प्रकार में आदर पाऊंगी परन्तु यदि तुम खुरी रोति से पढ़े। तो लेगि कहेंगे कि तुम्हारी पाठिका अवश्य खुरी होगी और इस प्रकार मेरा अपमान होगा।

सुन्दरी ने धीरे से कहा मैं श्राप के। प्यार् करती हूं श्रीर श्राप मुक्त पर बहुत कृपालु हैं इस लिये मैं लेगों के। श्राप की प्रशंसा करते हुए सुनना चाहती हूं।

एमीलोन ने उत्तर दिया हां यही ते। बात है। जितना अधिक हम अपने प्रभु का प्यार करते हैं उत्तराहो अधिक हम लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उस का प्यार करें और जानें कि वह कैसा महान और भला है। वे उसे ते। नहों देख सकते हैं पान हम लोगों का देख सकते हैं।

हैं पान्तु हम लोगों का देख सकते हैं।

सुन्दरी फिर भी बोली में बहुत ही मूर्ख
ग्रीर श्रद्धान हूं में जानती हूं कि मेरे श्रीर श्राप के
घर में बड़ा भेद है परन्तु में यह नहीं जानती कि
श्रपने घर का श्राप के घर के समान कैसे करूं। श्रीर
में यह भी जानती हूं कि श्राप के लड़क कैसे भले
श्रीर श्राद्धाकारों हैं श्रीर मेरे लड़के कैसे नटखट
श्रीर श्राद्धाकाउल्लंघन करनेहारे हैं। परन्तु में क्या करूं।

एमीलीन ने उत्तर दिया कि मैं समकती हूं कि पहिली बात जो तुम्हें प्रतिदिन सबेरे करना वाहिये से। यह है कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करे। कि वह तुम्हें अपने का प्रसन्त करना सिखलावे। स्मरण रखे। कि वह सदा तुम्हारे निकट है श्रीर जब कभी न तुम्हें सहायता श्रीर परामर्श की श्रावश्यकता पड़े ते। उस से मांगा। यदि में सारे दिन तुम्हारे घर में रहती ता मैं समभती हूं कि तुम बारंबार मेरे पास श्राकर मुक्त से प्रश्न करतीं।

सुन्दरी ने कहा हां मैं सचमुच ऐसा करती। परन्तु मैं जानती हूं कि इस से श्राप का कुछ दुःख न होता। चाहे मैं कैसी भी छोटी छोटी बातें। के विषय में श्राप से पूछा करती परन्तु मैं परमेश्वर से ऐसी छोटी छोटी बातें। के विषय में नहीं पूछ सकती हूं।

एमीलीन ने उत्तर दिया तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं मैं नहीं समक्ती कि बाल से भी खेाटी केर्इ बस्तु है कि नहीं।

सुन्दरी ने कहा मुक्ते उन बातों में से कुछ बतलाइये जिन्हें ग्राप समभती हैं कि मुक्ते करना चाहिये।

जब एमीलीन से यह बिनती किई गई ता उस ने भी तुरन्त उत्तर देत हुए अपनी विद्यार्थी से कहा कि मैं समसती हूं कि तुम पहिले अपने घर की दशा सुधारना आरंभ करे। मैं सब कुछ तुम का एक बार ही नहीं बतलाऊंगी परन्तु धीरे धीरे तुम सब जान लेग्रागी।

जब लड़कों की बातचीत ग्राई तब ता इतनी सहज बात नहीं थी। सुन्दरी ने ग्रपने लड़कपन में ग्राज़ा-पालन कभी नहीं सीखा था ग्रीर इस लिये उस ने ग्रपने लड़कों की उसे सिखलाने की ग्रावश्यकता न समक्ती ग्रीर श्रव जब कि उस ने इस बात की पावश्यकता समकता स्वीकार किया ते। उस के लिये

क बड़ी कठिन बात जान पड़ी। उस ने कहा जब
कि वे जैसा कहा जाता है तैसा नहीं करते ते।
भैं उन्हें मारती हूं वे पहिले ते। रेाते हैं परन्तु पीढे
जैसा में कहती हूं तैसा करते हैं।

एमीलीन ने कहा क्या तुम देानें। के लिये यह बहुतही श्रानन्द दायक बात न होगी यदि वे बिना पीटे श्रीर विद्वाये जैसा कहा जाए तैसा करें।

मुन्दरी ने अपनी खात की सुधारकर फिर कहा कभी नहीं मानेंगे। मैं ने आप के लड़कों के सिवा श्रीर लड़कों के। पहिली खार कहे जाने पर काम करते कभी नहीं देखा।

एमीलीन ने कहा परन्तु मेरे लड़के कर सकते हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि तुम्हारे लड़कां का भी करना चाहिये वे ता ऐसी सुन्दर कामल द्वाटी लड़िक्यां हैं कि मुक्ते निश्चय होता है कि यदि वे सिखलाई जावें ते। जल्दी सीख जावेंगी। सुन्दरी ने श्राह भरकर कहा मैं ता ऐसा नहीं समक्ती हूं क्यों कि उस ने श्रपने मन में समका कि बिना घप्पड़ लगाये हुए जिस की श्रादत पड़ गई है श्रपनी लड़िक्यों का धीरज के साथ श्राह्मापालन करना सिखलाना कैसी कठिन बात है।गी।

इसी श्रीच में वे दे। नें। छोटी लड़ कियां दे। इती हुई आ पहुंचीं। एमीलीन के कहने के अनुसार वे प्रतिदिन एक घंटे के लिये उस पाठशाले में भेजी जाती थीं जो निकट ही था। उयां ही उन दे। ने। ने श्रपनी माता की पाहुनी की देखा त्यों ही वे चिल्ला उठीं कि कृपा करके हर से एक कहानी कि हिये। यह मन बहलाने की बहुत ही श्रच्छी बात थी परन्तु यह कहना ते। बहुत ही कि कि किस का मन इस में बहुत श्रिथक लगता था। सुननेवाली का श्रथवा बे। लनवाली का।

एमीलीन ने कहा कि तुम पहिले मुक्त से यह कहा कि तुम पाठशाला में भली रीति से रही है। या नहीं।

यह सुनकर शांती उदास हो गई परन्तु मेली ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया में तो भली रीति से रही हूं परन्तु शांती नहीं रही है उस ने अपना पाठ , नहीं सीखा श्रीर पाठिका ने उस से कहा कि तुम बड़ी नटखट है। श्रीर श्राज्ञा नहीं मानती है।।

रमीलीन ने शांती का श्रपने पास बुलाके उस से पूछा कि शांती यह कैसी बात है।

उस ने कड़ा उत्तर दिया मैं जो कुछ मेरी माता कहती है से। नहीं करती तो फिर मैं जो कुछ मेरी पाठिका कहती है से। क्यों करूं। यदि वह चाहे तो मुक्ते मारे माता भी ते। मुक्ते प्रतिदिन मारती है परन्तु मुक्ते उस की कुछ चिन्ता नहीं है मैं केवल चिल्ला चिल्लाकर रोती हूं जिस से कि वह मुक्ते छोड़ देवे।

वे देविंगं मातायें एक दूसरे की श्रीर देखने लगीं। तब एमीलीन ने कहा यद्यिप तुम भली रीति से नहीं रही है। तै।भी मैं समफती हूं कि मैं तुम से ं एक कहानी कहूं ग्रीर जब तुम उसे सुन चुकागी तब में तुम का बतलाऊंगी कि में ने तुम से यह , कहानी क्यां कही। एमीलीन ने इस प्रकार आरंभ किया कि किसी समय ऐसा हुत्रा कि एक गहरिया रहता था। उस के पास बहुत सी भेड़ें थीं जिन की वह रखवाली किया करता था। उन में से केाई काई ता बड़ी श्रीर काई काई छ।टी थीं। के।ई काई गड़ियं के कहने पर चलती थीं श्रीर काई काई उस का कहना कभी नहीं मानती थी। गड-रिया ग्रपनी भेड़ें के। इतना प्यार करता था कि वह उन्हें सब से उत्तम स्थान में जहां कि हरी घास होती थी ले जाना चाहता था परन्तु काई केाई भेड़ें बहुधा ऐसी समकती थीं कि इस मब से उत्तम स्थान जानती हैं श्रीर दूसरे मार्ग से जाना चाहती थीं। उन भेड़ियां में बहुत से केाटे के। टे मेम्ने भी थे ग्रीर उन में से दे। उस दयालु गड़ रिये के। बड़ा दुः स देते घे क्यों कि वे उस का कहना नहीं शुनते थे ग्रीर सदा इधर उधर कूदना फांदना चाहते थे ग्रीर कभी कभी वे मार डाले जाने के भय में भी पड़ जाते थे।

एक दिन वह अपनी भेड़ों के। सुन्दर हरे मैदान में ले जाने चाहता था जहां कि उन के चरने के लिये हरी घास थी परन्तु यह छोटे मेम्ने वहां नहीं जाने चाहते थे श्रीर उन्हों ने कोई दूसरा ही स्थान अपने लिये चुना। इस लिये गड़िरये ने उन के। अपने मार्ग से ले जाने का यत करना छोड़ दिया श्रीर उन्हें अपने मनमाने मार्ग में जाने दिया पहिले ते। उन्हों ने समका कि जहां चाहे वहां जाने में ते। बड़ा हर्ष है।ता है परन्तु थाड़ी देर पीछे वे कुछ खेलने से बहुत थक गये ग्रीर घर का लीटने का बिचार करने लगे।

तब वे यह जानने के लिये चहुंग्रेश देखने लगे कि इम कहां है। वह एक बिचित्र स्थान था जहां हरी घास ते। नहीं थी परन्तु चट्टानें श्रीर पत्थर चारें। ग्रीब पड़े हुए थे ग्रीब न बहां ठंढे पानी के भिरने थे कि प्यास बुभाई जावे। जब वे खड़े से।च-बिचार करते थे कि किस मार्ग से जावें तब उन्हों ने एक शब्द सुना जिस से कि वे कांप्र गये। यह किसो जंगली पणुकी गर्जन का शब्द था। तब उन छे।टे मेन्नों ने जाना कि इम भय के स्थान में हैं श्रीर यहां के। ई हमारी रत्ता करनेवाला नहीं हैं। ऋरे। वे केसे चाहते थे कि अपने भले दयालु गड़रिये का शब्द सुनें। केसे हर्षपूर्व क उस के पास दै। इ जावें श्रीर जहां वह कहे उस के पीछे पीछे जावें परन्तु वह बहुत दूर था में तुम से उस संपूर्ण दुःख श्रीर भय के विषय में जो उन्हें सहना पड़ा कैसे कह सकती हूं वे जंगली पशुत्रों की भयानक गर्जन से डर्कर भागे। कंटीली भाड़ियां से जिन में वे गिर पड़े छिद गये त्रीर उन के पैर मार्ग के नुकीले पत्यरें। से केसे कट गये ग्रीर उन से लेक्टू बहने लगा। निदान वेयहांतक थक गये श्रीर घायल है। गये कि वे श्रीर न्नागेन चल सके श्रीर जैसे वे समकते थे मरने श्रथवा जंगली पशुक्रों से सार्य जाने के लिये लेट गर्य।

्रें चोही उन्हें ने अपनी आंखं मूंदीं त्यें ही उन्हों ने सेल कि यदि हमारा भक्षा गहरिया केवल यहां आकर हमें ढूंढ़ लेता ता हम सदा जहां वह चाहता तहां ही जाया करते श्रीर फिर उसे कभी दुःख न देते। श्रीर ऐसा हुआ कि वह दयालु गहरिया उसी मार्ग से निकला। उस ने उन धके श्रीर घायल मेम्नों का अपनी गोद में उठा लिया श्रीर उन के घावों पर पट्टी बांधी श्रीर उन्हें घर ले गया श्रीर उस दिन से वे दे। नें छोटे मेम्ने सदा गहरिय के पास ही पास श्रीर उसी के पीछे चलने का यत करते थे।

े वे देनों लड़िकयां ध्यान लगाकर सुन रही थीं श्रीर ज्येंही एमीलीन ने श्रपनी कहानी समाप्त किई त्यांही शांती ने धीरे से पूछा कि क्या उस गड़िये के। बहुत शांक हुआ था जब कि वे छे। टे मेस्रे भाग गये थे।

र्मीलीन ने उत्तर दिया हां वह स्रवश्य बहुत ही शोकित हुन्ना था नहीं ते। वह उन के ढूंढ़ने के लिये इतनी दूर कभी न जाता।

माती ने कहा यदि वे गहरिये से दूर न भाग जाते ते। उन के न चे। ट लगती श्रीर न कुछ डर्ते। यह ते। उन्हीं का दे। घर्या।

शांती ने फिर कहा मैं समभती हूं कि आप माती त्रीर मुक्ते दोनें। के। उन छोटे मेन्नें के समान समभती है। क्यें कि हम लेग अपना मन माना करना चाहते हैं। एमीलीन ने उत्तर दिया हां ठीक यही मेरा अर्थ है अच्छा गड़िया अर्थात् हमारा प्रभु योशु स्नीष्ट जैसा एक समय इस संसार में चला फिरा करता व्या तैसा ते। आश्र के दिन नहीं चला फिरा करता है और इस लिये हम उसे अपनी आंखों से न देख सकती हैं श्रीर न अपने कानों से उस की बात सुन सकती हैं श्रीर उन लेगों की आज्ञा नहीं मानतीं जिन की आज्ञा मानना हम लोगों का उचित हैं। ते। माने। हम प्रभु योशु स्नीष्ट की आज्ञा उल्लंघन करती हैं।

मेातों ने पूछा यदि हम लेग नटखट है। जावें तो क्या हम लोगें का उन छेटि मेन्नें के समान चेट लगेगी।

एमीलीन ने उत्तर दिया हां निस्सन्देह तुम के। चे।ट लगेगी क्योंकि पाप के समान दुःख देनेवाला ग्रे।र कुळ नहीं है ग्रे।र दुष्ट ग्रात्मा उस बड़े गरजते हुए सिंह के समान है जे। हमें खा जाने का यत करता है।

शांती ने बड़े उत्साह से कहा तो मैं से। चती हूं कि में प्रभु यीशु स्त्रीष्ट से बिनती करंद कि वह मुक्ते अपनी गे। द में लेवे श्रीर मार्ग भर लिये चला जावे। तब तो दुष्ट श्रात्मा मेरे पास नहीं पहुंच सकेगा। मे। तो ने कहा कि श्रष्ठ हम लेग क्यों न सदा सर्वदा भले रहेंगे।

शांती ने सचेत है। कर कहा मैं यह ते। नहीं कह सकती कि मैं सदा सर्वदा भली रह सकती हूं परन्तु मैं यह सममती हूं कि मैं कभी कभी श्रीर कदाचित बहुधा भली रहूंगी। बातचीत के समाप्त होने पर एमीलीन के। जिल्दी ही घर जाना था परन्तु उस की कहानी से माता श्रीर लड़िकियां दोनों का इस विषय में बहुत कुछ से।चने का श्रवसर मिला श्रीर बहुत दिनों तक वे दोनों छे।टी लड़िक्यां उस श्रच्छे गड़ार्य के विषय में से।चती रहीं जो कि उन के नटखट होने पर शिक्ति हे।ता था श्रीर इस लिये उन दे।नें। ने भले होने का प्रयत्न किया।

# ग्रद्वारहवां ग्रध्याय।

#### क्या करना चाहिये।

पत्तनलाल के मरने के कुछ दिन पी छे उस की पुस्त कें श्रीर सामान उस के माई के घर में लाये गये। शिवरानी की श्रीक श्रीर हर्ष दे ानें हुआ अब कि उस ने उन पुस्त कों की लीटा पीटा जिन्हें कि उस ने बहु पा अपने भाई के हाथ में देखी थीं। ज्यों ही उस न इस बात का स्मर्शा किया कि वह सब पिर्श्रम जी कि मेरे भाई ने विद्या प्राप्त करने में किया था उसी के साथ नष्ट हो गया त्यों ही उस की श्रां से श्रांसू टपक पड़े। एका एक उन बस्तु श्रों में जो चारों श्रीर बिथरी पड़ी हुई थीं उस ने अपने उन पदीं के का गज की देखा जिसे वह अपने लिये सब से उत्तम बस्तु समस्ती थी श्रीर जी पत्तनलाल के घर में रहने के सुखी दिनों का के बल एक ही स्मारक था श्रधात् वे दिन जिन्हें वह अब श्रीकित हो कर समस्ती थी कि

किर कभी नहीं ग्रासकते। ग्रपने भाई की मृत्यु के शेक . के साथ ही साथ उसे यह भयानक निराशा भी हुई थी कि ग्रब में उस विषय में भ्रीर ग्रधिक नहीं सीख् सकती हूं जिस से कि मुक्ते इतना बिश्राम मिला 🕏। श्रब उस के। केवल यह आशा रह गई थी कि मुभे श्रपने शेष दिन बिहारीलाल के घर में बिताने पहेंगे श्रीर वह बहुत कुछ डरती थी कि कहीं धीरे धीरे में ग्रपने उन सीखं हुए शब्दों के। भूल न जाऊं जिस से कि कुछ समय पाँछे मेरा मन वैसा हो उदास श्रीर सूना है। जावे जैसा कि वह मेरी पाठिका से उस स्मरणीय भेंट के पहिले था। इस कागज के देखने से उसे फिर कुछ ग्रागा हुई ग्रर्थात् उस के पास अब कुछ है। गया जिसे वह देख सकती श्रीर थांभ सकती थी ग्रेश् जिस पर प्रभु यीशु के कहे हुए वही शब्द लिखे थे। वह उस के हाथ से फिर् कभी नहीं जा सके श्रीर उस ने उसे पहिले की श्रपेता ऐसी ऋधिक सावधानी से ग्रपने पास रक्खा कि फिर काई उसे उस से न ले सके।

त्रपने भाई की पुस्तकां के देखने से बिहारी लाल की कुछ त्रीर ही जान पड़ा। उन पुस्तकों के बीच में उस ने ईसाई धर्म्म की पुस्तक के सिवा एक बहुत पुरानी त्रीर बहुत पढ़ी हुई नये नियम की पुस्तक भी देखी। वह जानता था कि मेरा भाई नये नये बिचार विशेष करके ग्रंगरेज़ी बिचार ग्रहण करने के लिये कैसा उद्यत रहता था परन्तु उस ने यह बात कभी प्रगट नहीं किई कि मैं ग्रपने धर्म का

हाइकर कीर किसी धर्म की श्रधिक चिन्ता करता हूं शक्यापि यह बात ता सत्य है कि वह ग्रपने धम्मं की ्रहीतियों के पालन करने में कभी सावधान नहीं था। उस दिन सवेरे से जब कि बिहारी लाल ग्रपने प्रिय भाई के मृतक शरीर के पास खड़ा था ग्राज पहिलेही पहिल यह शांतिदायक बिचार उस के मन में श्राया श्रीर वह कहने लगा कि हां ईसाई है। ने की ग्रपेता यही श्रच्छा हुन्रा कि पत्तनलाल प्रेग से मर गया। उस ने उन पुस्तकां का जिन्हें वह समफता था कि जिन के हाथ वे पड़ेंगी बुरा प्रभाव डालेंगीं सावधानी से प्रेग के की हों का बिचार न करते हुए बटेरा श्रीर ्यह ठाना कि वे जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी जला दिई जावें। इस प्रकार वे देानां भाई ं श्रीर बहिन एक ही घर में रहते रहे श्रीर एक ने ंदूसरे के बिचारें। का न जाना कि उन में से एक केंसे उस बात के। ढूंढ़ रही है जिस के। कि दूसरा ग्रपने से ग्रलग करने का यत कर रहा है। यहां तक कि ऐसा हुन्रा कि एकाएक यह राक न्नलग हा गई ग्रीर एक के मन की छात दूसरे का प्रगट हो। गई। ब्यारी बन चुकी थी त्रीर सब लेश्य खा पी चुके थ्रे इस लिये ग्रब कुछ करना ग्रीर से चना नहीं था उस की भाजाई जिस ने कहा था मेरा जी श्रच्छा नहीं है से। रही थी ग्रीर शिवरानी जी कि उस के से।ने में कुछ बाधा नहीं डालना चाहती थी ग्रपने बहुमूल्य कागज का गुप्त स्थान से निकालकर उस पर लिखे हुए पदें। के। धीरे धीरे पढ़ रही थी।

वह उन शब्दों के। सुनना श्रीर कहना भी चाहती । थी। इस से उन की सत्यता उस के। श्रिवक प्रगट होती थी। इस लिये इसे जिलकुल कुशल समभकर बह श्रपने मन में कह रही थी कि ईश्वर ने जगत के। ऐसा प्यार किया कि उस ने श्रपना एकलीता पुत्र दिया कि जो के। ई उस पर जिश्वास करे से। नाश न है। य परन्तु श्रनन्तजीवन पावे।

जो कुछ वह कह रही थी उस के अर्थ पर उस का मन ऐसा लगा हुआ था कि उस ने खिलकुल नहीं जाना कि विहारीलाल धीरे से पर्छी में आकर पीछे से देख रहा है। ज्यों ही उस ने पृछा कि तुम ने कब से पढ़ना सीखा है त्यों ही वह चेंक उठी ग्रीर विहारीलाल ने कहा कि में समफता हूं कि में ने तुम का न पढ़ने के लिये आद्वा दिई थी।

शिवरानी पहिले तो बहुत हर गई उस का हृद्य कांपने लगा तब उस का यह स्मरण हुआ कि पत्तन-लाल तो अब जीवता नहीं है इस लिय अब मुके उस प्रतिज्ञा का पालन करना जो कि मैं ने उस के साथ किई थी क्या प्रयोजन है जो कुछ बिहारी-लाल पूछना चाहता था से। वह स्पष्ट कह सकती थी क्यें कि के के बुरी बात नहीं थी जो छिपाई जावे यह केवल उस भाई का जो अब मर चुका था प्रसन्त करने ही के लिये था कि उस ने गुप्त रखने की प्रतिज्ञा किई थी उस का डर जाता रहा और उस ने बिहारी लाल को स्रोर फिरकर शांति पूर्वक कहा कि मैं पढ़ती नहीं हूं क्यें कि तुम ने

' पढ़ने के लिये मना कर दिया है। जेा कुछ मेरे मन में था से हिं में केवल कह रही थी।

बिहारी लाल ने कहा ते। फिर उस कागज का क्या प्रयोजन है। जिस की तुम जानती ही कि मैं नहीं कर सकती हूं तिस की करने का बहाना करना निस्सन्देह मूर्खता की बात है। माई ने ऋखेपन से मांगा कि लाग्री देखूं कि क्या है। क्यों कि ग्रभी तक उस के। यह पूरी रीति से नहीं जान पड़ा था कि मेरी बहिन ने सच बात कही है श्रीर कि सचमुच बह बैसी ही ग्रनपढ़ी है जैसी कि वह ग्रपने के। बताती है।

ं शिवरानी उस बढ़ाये हुए हाथ पर ध्यान न देकर उस कागज का अपने ही हाथ में दूढ़ता से पकड़े रही। तब तेर बिहारीलाल ने श्रीर भी किखेपन से कहा वह मुक्ते देशी।

शिवरानी ने बिनती करके कहा कि श्राप कृपा करके उसे ले लीजिये श्रीर मुक्ते फिर दीजिये।

इस पर बिहारोलाल ने कुछ उत्तर नहीं दिया
श्रीर तुरन उन श्रंगुलियों से जी कि ढीली पड़ने
लगी यों कागज छीन लिया। शिवरानी बड़ी चिन्ता
के साथ ताकती रही जब कि वह उस लिखे हुए
के। पढ़ रहा था। पहिले ते। वह उन शब्दों का
कुछ नहीं समका क्यों कि उस ने उन्हें पहिले कभी
नहीं पढ़ा था श्रीर जब वह यीशु के नाम तक
पहुंचा तब ही उस के। जान पड़ा कि ये पद जी कि
इस कागज पर छपे हुए हैं ईसाइयों की पुस्तक के

12

हैं उस के बिचार तुरन्त उस की श्रीर गये जी उस ने पत्तनलाल के सामान में देखा था श्रीर वह बहुत ही क्रोधित हुश्रा कि मेरी बहिन भी श्रष्ट हो गई है। बिना कुछ बेले शिवरानी की हस चिझाहट पर मुभे दे दीजिये इस से कुछ हानि न पहुंचेगी ध्यान न देकर उस ने उस कागज का फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया श्रीर भूमि पर फेंक दिया। तब भाई श्रीर बहिन देनों एक दूसरे के मुख की श्रीर ताकने लगे श्रीर हर एक दूसरे के बोलने की बाट जोहता था।

शिवरानी चुप रही इस लिये बिहारीलाल ही पहिले वेाला कि बतलाओं तुम ने यह कागज कहां पाया और किस ने तुम का इसे पढ़ना सिखाया। शिवरानी जिस की कि अब कुळ डर नहीं था बोली कि मैं तुम से कह चुकी हूं कि मैं नहीं पढ़ सकती। एक मेम साहिबा ने जी कि मेरी भी जाई की आकर पढ़ाया करती थीं मुक्ते यह काणज दिया और मुक्ते जो कुळ उस पर लिखा था कहना सिखलाया। बिहारीलाल कोथ में आकर बड़बड़ाने लगा देखे। जे। मैं ने कहा था सो ही हुआ अंगरेज मेम साहिब। ओं की अपने घर में आने देने का यही फल होता है। उन का मुख्य प्रयाजन यही रहता है कि इमारी स्तियों की ईसाई करें।

शिवरानी ने कहा किसी ग्रंगरेज मेम साहिखा ने मुक्ते नहीं विखलाया वह तो हम लेगों में से ही थीं केवल इतना ही भेद है कि वह हमारे समान घर में बन्द रहकर श्रद्धान नहीं बनी रही उस ने मुक्ते कोई बुरो बात नहीं सिखलाई इस लिये ग्राप कों कोच करते हैं। पत्तनलाल तो कभी नहीं करता था।

बिहारीलाल के। यह सब से भारी घाव लगा। वह ग्रपने मन में कहने लगा ग्ररे। यह क्या बात है। क्यों छन ईसाई पुस्तकें। को कि पत्तनलाल ने पढ़ीं उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस ने वे ही बातें ग्रपनी स्त्री ग्रीर बहिन के। पढ़ने दिई मुफे जान पड़ता है कि इन लोगों ने मेरे विकट्ठ गुप्त बिचार कर लिया है जी केवल ग्राज प्रगट हुग्रा ते। भी व्यर्थ इतने घबराने की के। हैं बात नहीं है। पत्तनलाल का ते। ग्रब कुछ डर ही नहीं ग्रीर शिवरानी ते। ग्रभी लड़की ही है जैसा उस से कहा जायगा तेसा करेगी।

वह कुछ शांति है। कर बोला इस बात से कुछ प्रयोजन नहीं कि पत्तनलाल क्या समफता था अथवा कहता था वह अपने पुरुखाओं के धर्मा ही में मरा। तुम्हारे विषय में तो में ऐसी सावधानी करूंगा कि तुम घर से बाहर फिर कभी न जा सका श्रीर जी कुछ तुम ने सीखा है उसे जितनी जलदी भूल जाश्री उतना ही श्रच्छा है।

तब तो शिवरानी के मन में उस नये पद की प्रकाश हुआ जिसे पत्तनलाल ने उस का सिखलाया था अर्थात् जो के हिं इस समय के व्यभिचारी और पापी लोगों के बीच में मुफ से और मेरी बातों से लजावे मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के संग अपने पिता के ऐश्वर्य में आवेगा तब उस से लजावेगा। अब ता यह कहने के लिये काई नहीं

था कि तुम मत बोलो। श्रव वह यह बतलाने के लिये कि में लजाती नहीं हूं रुतंत्र थी। इस लिये उस ने साहसपूर्वक कहा कि ऐसा कभी नहीं हो। सकता है यीशु ख़ीए के शब्द मेरे हृदय में पेठ गये हैं श्रीर यदि में भूलना भी चाहूं तो में उन्हें नहीं भूल सकती श्रीर न कभी भूलूंगी।

चित्र स्वा । उस ने भ्रपनी बहिन के छोटे दुर्बल रूप की भ्रीर देखकर भ्रीर उस की भ्रांसों पर से जिन से कि वह उस की भ्रीर निडर देख रही थी उस के भ्रन्तरगत विचारों के। जानकर श्रमा किया। वह यह ठट्टा करते हुए बोला तुम मूर्ख श्रज्ञान लड़की इन बातों के विषय में का। जाने। भ्रीर क्या समके। में ऐसा प्रबन्ध करूंगा कि तुम भ्रपने निज धम्म की बिधियों पर प्रतिदिन चला करे। भ्रीर तबतुम तुरन्त यह सब मूर्थता भूल जाग्रे।गी।

शिवरानी ने पूछा परन्तु याद वे सब विद्या मूर्यता की बातें है। वें (क्यें कि मुक्ते ऐसा जान पहता है) श्रीर यीशु स्त्रीष्ट के शब्द सत्य है। वें ता फिर क्या। तब वह श्रपने भाई की श्रीर फिरी श्रीर बिन्तो करते हुए कहा अरे भाई। क्या श्राप उस पुस्तक के। जो कि यीशु स्त्रीष्ट के बिषय में बर्यन करती है पढ़कर न देखें। गे कि वह कैसी श्रच्छी है में ने तो श्रपने धर्म में कुछ बिश्राम न पाया परन्तु यीशु स्त्रीष्ट के शब्दों से मेरे हूदय की उदासीनता जाती रही।

भाई ने उस के। मल हाथ के। जो कि उस की अजा पर रखा गया था भटक दिया थ्रीर श्रपनी बिहन की छोर करें पन से देखकर उत्तर दिया कि यह मूखंता छे। है। भें। सचेत रही कि मैं इस के बिषय में फिर कभी एक शब्द भी न सुनूं। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी श्रज्ञानता के कारण हामा करता हूं।

तब वह फिरा श्रीर उस के पास से चला गया।
परन्तु उस ने इस बिषय को नहीं छोड़ा। वह श्रपना
हुक्का श्रकेले पीते हुए ध्यानपूर्वक इस बिषय पर
से। चता रहा यद्मिष उम ने शिवरानी के। यह बात
उस की मूर्खता समकाई थी तीभी उसे यह जान
पड़ा कि यह इतनी बड़ी गंभीर बात है जितनी कि
में ने उसे कभी नहीं मानी थी। उसे यह स्मर्ण
हुश्रा कि पत्तनलाल ने श्रपने के। उन बेड़ियों से जिन
से वह जकड़ा था कैसे छुड़ाया श्रीर शिवरानी के
निडर शब्दों में भी कुछ ऐसी बात थी जिस से उस
के। श्रपने छोटे साई का जो उस से एकाएक बिछुड़
गया था समरण हुश्रा।

यह बात जानकर उसे इवं हुआ कि मेरी बहिन सर्वथा मेरे ही हाथ में है। इस गांव में तो जो कि सब अष्ट कारक प्रभावों से अलग है उस के मन पर अंकित बात के सिवा त्रीर कुछ इर की बात नहीं है त्रीर यह भी जल्दी ही मिट जायगी। तिसपर भी इस बात के सेवने से उसे दुःख है।ता था कि उस के कुटुम्ब का के हि जन हैनाई धमा के बिषय में कुछ भी सोचे त्रीर इस लिये उस ने ग्रपने मन में ठान लिया कि इस बात में भी मैं उसे ग्रपनी मनमानी बात न करने टूंगा उसे जल्द प्रगट हो जावेगा कि मैं ग्रधिक बलवान -ग्रीर ग्रपने घर का स्वामी हूं। कल ही उसे किसी पूजा के काम में लगना पड़ेगा ग्रीर तब देखेंगे कि इस नये धर्मा का क्या है।ता है।

अरे बिहारीलाल तुम अपने बल और शक्ति का बहुत कुछ अहंकार कर चुके हो। भाई तिनक ठहरी कहीं कल ही तुम्हारा यह सब अहंकार न बुक जाय और तुम का जान पड़े कि घर के स्वामी होने की तो क्या परन्तु अपने स्वामी भी नहीं हो।

जब कि शिवरानी वहां जहां कि उस का भाई उसे छोड़ कर चला गया था बेठी थी तब उसे जान पड़ा कि माना उसे एक अंधकार ने छा लिया है। उस का वह सब साइस जिसे कि उस ने अपने भाई के साम्हने दिखलाया था छूटने लगा श्रीर उसे पूर्ण जान पड़ा कि मैं केवल एक निर्बल अनाथ लड़की हूं जिस की सहायता करनेवाला के हि नहीं है। उसे निश्चय हो गया था कि मेरा भाई इस बात का योहीं न छोड़ देवेगा परन्तु मुक्ते अपनी इच्छा पर चलाने के लिये बहुत कुछ उपाय करेगा श्रीर उस का साम्हना करने के लिये मुक्त में बल कहां से आवेगा।

यद्राप पत्तनलाल उस के साथ एक मत न था तोभी उस ने उस पर देाष नहीं लगाया था परन्तु बिहारीलाल ग्रीर ही प्रकार का मनुष्य था जिस े से उस के। श्रध प्रसंग पड़ा था श्रीर इस लिये उस का साइस छूट गया। उस का यह श्रापत्ति श्रकेले - ही नहीं फेलनी पड़ी। एक बार फिर भी यह शब्द श्रयात् हे सब लेगों जो परिश्रम करते श्रीर बेक्क से दबे हैं। मेरे पास श्राश्री में तुम्हें बिश्राम देजंगा। उस के। ऐसे सुनाई पड़े माना कि के।ई साद्धात बेल रहा है। श्रीर शिवरानी का मन यां बेला है यीशु खीष्ट में बेक्क से दबी हूं मुक्के बिश्राम दोजिये श्रीर मुक्के लिजीत न है।ने दीजिये।

श्रीर ऐसा हुश्रा कि उसे वह बिश्राम मिला जिस ने उसे ढांककर ऐसी रहा किई कि वह श्रापति यद्यपि वह श्रभी तक बनी ही थी तोभी उस स्थान के बाहर ही रही जहां कि उस ने श्ररण लिई थी श्रीर उसे जान पड़ा कि बिहारीलाल कितना ही बलवान क्यों न है। तोभी एक दूसरा उस से बहुत श्रीरक बलवान है।

## उद्गीसवां ग्रध्याय ।

शांक की कथा।

बिहारीलाल के घर में उस दिन का सवेरा हुआ। जब कि वह शिवरानी के। अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता था अर्थात् उस त्राणकर्ता के। खुड़ाना चाहता था जिस पर कि वह बिश्वास करने लगी थी। परन्तु ऐसा हुआ। कि एकाएक एक बिना खुलाया हुआ। पाहुन घर में प्रवेश करने के

लिये द्वार पर खटखटाने लगा श्रीर इस भयानक श्रागमन में शिवरानी विसरा गई। भाई श्रीर बहिन के बीच में भगड़ा होने के बदले जीवन श्रीर-सत्यु के बीच में युद्ध होने लगा।

वह तस्या स्त्री जिस ने कि पहिले दिन कहा था कि मेरे सिर्में पीड़ा है। ज्यें। ज्यें। दात होती गई त्यें। त्यें। ज्वर से अधिक पीड़ित होती गई यहां तक कि उसे इस बात का कुछ भी ज्ञान न रहा कि मेरे धारें। श्रीर क्या है। रहा है।

परन्तु ज्वरता ज्वरही था ग्रीर क्या कभी किसी का जीवन भर में हुआ ही न था। उन्हों ने समभा कि जैसे ग्रीर लेगि चंगे है। जाते हैं तैसे वह भी है। जावेगी। सवेरा है। गया परन्तु बीमार के। कुछ बिश्राम न मिला। जब उन्हों ने उस के मुख की श्रीर देखा श्रीर उस की बुरी चेष्टा पर ध्यान दिया त्यां ही उन के। यह डर हुआ कि यह के। ई साधारण रेग नहीं है तेमो सच बात का ग्रभी तक श्रनुमान नहीं किया गया है। उस गांव का सब से श्रच्छा वैदा बुलाया गया श्रीर उस ने तुरन्त ही जोंकें लगाई ग्रीर ऐसी ऐसी श्रीषियां दिईं जिन्हें वह जानता था परन्तु ते।भी ज्वर बढता ही गया भीर वह अचेत रेगो लाटती पेटती श्रीर कराहती रही। ज्यों ज्यों समय बीता त्यें। त्यें। यह लीटना पे।टना चीर कराइना बंद हे।ता गया यहां तक कि वह देशि चुप चाप पड़ी रही परन्तु यह चंगे होने की चुवचापी नहीं थी परन्तु मृत्यु की चुपचापी थी चीर इस लिये उन लेगों के मुख से जो कि बड़ी जिन्ता के साथ ताक रहे थे दुः ख श्रीर शेक के राने का शब्द निकला। परन्तु राने के लिये श्रवकाश नहीं था क्यों कि उस तरण स्त्री के ले जाने के पहिले ही बिहारी लाल श्राप ही ऐसा रागी श्रीर पीड़ित हो गया कि दग्ध किया के लिये न जा सका। तब यह बात प्रगट हुई कि यह भयानक प्रेग ही है (जा कि श्रभी तक इस दूर के गांव में के है नहीं मानता था) जो उस तरण स्त्री के। ऐसे एकाएक उठा ले गया श्रीर जिस ने श्रव श्रवना भयानक हाथ पति पर भी लगाया है।

तुरन्त ही जो लेग एक हे हुए थे तितर बितर है। गये यहां तक कि घर के ने। कर चाकर भी ढूंढ़े न मिलते थे श्रीर शिवरानी इस प्रकार रह गई थी।

जब तक वह जीवती रही तब तक वह उस रात का कभी नहीं भूली जब कि वह अकेली श्रीर श्रम-हायक उस के पास बेठी ताकती रही जा कि केवल श्रब उस के कुटुम्ब में बच रहा था।

सवेदा है। ते ही बिहादी लाल का प्राणान्त है।
गया श्रीद शिवदानी ने श्रव जाना कि मैं सचमुच
श्रकेली दह गई। थोड़े ही घंटों में वह जो कि इतने
वर्ष तक श्रपने कुटुम्ब भर में बहा माना जाता था
दृष्टि से लोप हो गया। इस सूनसान निर्जन घर
से प्रगट होता था कि यह प्रोग ही था जो कि पति
श्रीद स्त्री दोनों के। एक साथ ही उठा ले गया
जिस से कि केवल एक निर्वल लड़की ही बच दही
थी जो ब्याकुल श्रीद श्रीकित बेठो हुई थी श्रीद

यह नहीं जान सकती थी कि क्या हुआ। धीरे धीरे उस के मन में यह श्राया कि मैं कैसी सर्वधा श्रकेली हूं। मैं घर में श्रकेली नहीं रह सकती हूं। ता फिर मैं कहां जाऊं मैं कहीं केंसे जा सकती हूं जब कि मैं ने पहिले कभी श्रकेले एक डग भी बाहर र्खने का यत नहीं किया श्रीर न कभी छीटी से छाटी बात में भी मनमाना नहीं करना चाहा। जब उस ने ग्रपने मन में इस प्रश्न के उत्तर देने का यत किया ते। उसे उस ग्रत्यंत दयालु मित्र का स्मर्गा हुआ जा कि उस के पास किसी समय आया करती थी। उस ने बिचारा कि मैं श्रपनी पाठिका के पास जाऊं जिस ने सुके सत्य प्रेम का अर्थ श्रीर किसी -की अपेदा अधिक श्रच्छी रीति से बतलाया है। वह निस्सन्देह मुभे ग्रहण करेगी श्रीर मेरी रहा करेगी श्रीर यह काई बहुत कठिन बात न होगी में 🤈 थोड़ी दूर रेल पर चढ़ कर उस नगर के। पहुंच जाजंगी जहां पत्तनलाल रहा करता था। वहां भें उस के घर का मार्ग पूछ लूंगी श्रीर तब वड़ां से उस का घर जिस का में ढूंढ़ती हूं केवल थे।ड़ी ही दूर रह जायेगा।

उस ने तैय्यारी जलदी कर लिई ग्रीर यह अपनी साड़ी के जपर एक बड़ी प्रवेत चट्टर ग्रीड़कर ग्रीर ऐसा पूंचट मार के बाइर निकली कि काई भी जिस ने इस प्रवेत चट्टर ग्रीड़े हुई के। देखा यह धनुमान न कर सका कि इस चट्टर की पूंचट की ग्रीड में क्याही सुन्दर लड़की का स्वरूप छिपा हुग्रा है। वह जो थोड़ा सा रूपया उस के पास था से।
लेकर श्रीर अपनी साड़ी के खूंट में घर की कुंजी
बांधकर चली। वह जानती थी कि रेल गाड़ी
जल्दी ही ळूटनेवाली है क्योंकि पत्तनलाल बहुधा
इसी गाड़ी से जाया करता था श्रीर उस ने समसा
कि यदि कोई बिझ न पड़ेगा तो मैं श्रंधेरा होने के
पहिले उस स्थान पर पहुंच जाऊंगी जहां मैं जाना
चाहती हूं। जब कि वह स्त्रियों की गाड़ी में जिस
में कि केवल स्त्रियों की छोड़ कर श्रीर कोई नहीं
बेठता था कुशलता पूर्वक बेठ गई तब उस के जी में
जी श्राया। परन्तु इस से भी बड़ी कठिनता श्राने
वाली थी श्रथात वह समसती थी कि मुके श्रभी
उस बड़े नगर में भटकने पड़ेगा जिस का कि मैं

जब कि वह डरतो श्रीर कांपती हुई श्रीर जा कुछ है। नेवाला था उस के बिषय में साचती हुई बंडी थी तब उसे उस सब से बड़े मित्र श्रयंत् यीशु स्रोष्ट का स्मरण श्राया श्रीर श्रपने मन के। शांति देने के लिये वह उन पदों के। कहने लगी जिन के। उस ने कंठ कर लिया था। उन में से के। ई के। ई उस ने ताते के समान कंठ कर लिये थे परन्तु श्रब अब कि वह इस पद के। श्रयंत् तुम्हारा मन ब्याकुल न होवे ईश्वर पर बिश्वास करे। श्रीर मुक्त पर भी बिश्वास करे। कह रही थी तो उस का श्रयं जिस के। कि वह पहिले कभी ठीक ठीक नहीं समक्ती थी एक। एक समक्त गई। यह शब्द उस के मन में श्वाज्ञा के समान लगे '
माना कि प्रभु योशु स्त्रीष्ट जिस की कि श्वाज्ञा मानना
उस के। उचित था उस से डर के समय ग्रीर एकान्त
में साज्ञात कह रहा हो तुम्हारा मन व्याकुल न
होते। वह जानती थी कि मेरा मन उन लोगों की
चिन्ता के कारण जिन का मुक्त से एकाएक विदेशह
हो गया हे दुःखित है ग्रीर इस बात के कारण कि
में ग्रयने केवल एक ही मित्र के पास पहुंचने के लिये
उन बिन जानी सड़कों में से कैसे जाऊंगी ग्रीर भी
दुःखित है। रहा है। ती भी वह प्रभु यीशु स्त्रीष्ट्रही
था जो उस से यह कह रहा था कि तुम्हारा मन
व्याकुल न हे।वे क्यों कि वह जानती थी कि ये उसी के
शब्द हैं ग्रीर ज्यों ज्यों वह उन्हें बार बार कहती थी
त्यां त्यां उस का दुःख ग्रीर डर कम होता जाता था।

एकाएक जब कि वह रेलगः हो जिस स्टेशन पर से जानेवाली थी तहां ठहर गई तब एक बूढ़ी स्त्री ने जे। उस के पास ही बेठी थी उस से पूछा कि तुम क्या जप रही हो। मुके ता ऐसा जान पहता है कि माना तुम किसी से बातें करती हो।

शिवरानी चैंक उठी। वह नहीं जानती थी कि किसी ने मेरा जपना सुन लिया है परन्तु कुछ डर की बात नहीं थी इस लिये उस ने उत्तर दिया कि मैं केवल इन शब्दों के। श्रर्थात् तुम्हारा मन ब्याकुल न होवे उन्हें में ने कंठ कर लिया है। मैं बहुत डरती हूं क्येंकि मैं श्रक्तेली हूं श्रीर इस जपने से मुक्ते शांति मिलती है। उन खुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं भी उन शब्दों की मानती हूं। एक श्रंगरेज मिस साहिबा ने मुक्त की उन्हें कहना सिखलाया था श्रीर उस ने फिर भी कहा श्ररे। क्या तुम श्रकेली यात्रा कर रही हो। तुम ता बहुत छोटी हो। यह ता मेरे समान बूढ़ी स्त्री के लिये ठीक है परन्तु तुम्हारी रह्ना के लिये ता कोई श्रवश्य होना चाहियं। कदाचित् तुम्हारा पति वापिता पुरुषों की गाड़ी में है।

शिवरानी ने उत्तर दिया मेरा पित मर गया है श्रीर मेरा पिता भी श्रीर श्राज मेरा भाई भी जी श्रकेला बच रहा था मर गया श्रीर कल मेरी भीजाई मर गई श्रीर जब कि वह यह बेाल रही थी इस भयानक सत्यता का दुःख उस का श्रीर भी श्रिषक हुशा श्रीर उस का गला भर श्राया।

श्राधिक हुत्रा श्रीर उस का गला भर श्राया।

यद्यपि उन दिनां में जब कि यमराज के दूत
रात दिन सड़कां में फिरा करते थे श्रीर कभी
कुटुम्ब का खुटुम्ब नाश करके घरें। के। सूना कर देते
थे रोमी बातें बहुधा हुत्रा करती थीं तीभी शिवरानी
की बातों के। सुनकर उस बुढ़िया का मन करणादि
है। गया। उस ने बड़ी दया श्रीर हमदर्दी दिखलाते
हुए पूढ़ा कि तुम कहां जाती है।।

शिवरानी ने कहा कि मैं अपनी उस पाठिका के पास जाती हूं जिस ने मेरा मन मेरह लिया है की मुक्त का ग्रहण करके मेरी सहायता करेगी। केवल बात ता यह है कि मुक्त उस के घर का मार्ग मिल जावे क्यों कि मैं कभी

श्रकेली बाहर नहीं निकली हूं श्रीर जब मैं मार्ग की भीड़ के बिषय में सोचती हूं तो मुक्ते बहुत डर् लगता है। इस नई मित्र ने कहा में नहीं जानती हूं कि तुम्हारी पाठिका कहां रहती है क्योंकि मैं ने उस के बिषय में नहीं सुना परन्तु में समसती हूं कि मैं उस घर के। पा सकती हूं जहां मेरी मिस साहिबा रहती हैं क्योंकि मैं उस से भेंट करने के लिये वहां गई थी श्रीर यदि में तुम का वहां ले चलूं ते। सर्वणा तुम्हारी रहाा है। वेगी।

शिवरानी ने चिन्ता के साथ पूछा कि क्या तुम सममती हो कि वह मुक्ते मेरी पाठिका के पास पहुंचा देवेगी। उस अंगरेज मिस साहिबा के पास जाना जिस का कि पहिले उस ने कभी नहीं देखा था बहुत भयानक बात सममती थी यदापि वह नगर में अकेली रहने से श्रीर किसी प्रकार की बात अधिकतर श्रच्छी सममती थी फिर भी देल गाड़ी ठहरी श्रीर बुढ़िया ने कहा श्राश्री बाहर धनें डरे। मत में तुम्हारी रहा कहंगी।

जब कि शिवरानी ने श्रपने का उन यात्रियों की भीड़ में धक्का खाते हुए देखा जो सब के सब स्टेशन में से पाइले ही निकलना चाहते थे ता उस ने उस मैतिक साथ के लियं बहुत धन्य मा' उस ने श्रपनी चट्टर श्रीर भी चारों श्रोर से लपेट लिई श्रीर श्रपनी पथदर्शक के साथ ही साथ रही।

निदान जब वे स्टेशन से निकलकर कुशलता-

पूर्वक इक्के में बेठ गईं ग्रीर चारों ग्रीर से परदा पहुंगया ता शिवरानी ने जाना कि श्रव ते। में ्फिर भी कुशल से हूं। इक्केबाला तुरन्त गया कि वे कहां जाना चाहती हैं श्रीर जल्दी वे वहां से चलीं ग्रे।र शिवरानी यही चाहती थी कि मैं च्रंगरेज मिस साहिबा के पास जिस का कि में नहीं पहचानती हूं ग्रीर जो मेरे जाने पर कदाचित क्रोध करे पहुंचाने के बदले श्रपनी प्यारी पाठिका के पास पहुंचाई जाऊं। जब वे उस घर में पहुंचीं जा कि उन घरें। से सर्वधः भिन्न था श्रीर जिन के। कि शिवरानी ने ग्रभी तक इस के पहिले नहीं देखा था ते। वह ऋार भी ऋधिक डर गई ऋार श्रपना मुख उसी प्रकार छिपान। चाहा जैसे कि उस ने स्टेशन पर भीड़ होने के समय छिपाया था। यदािप जब मिस साहिबा श्राकर उस से के। मल प्यार के भाज्दों से बोलों भ्रीर ग्रपना हाथ उस के कंधे पर रक्वा माना कि यह कहती है। डरे। मत में तुम्हारी रचा कहंगी तें।भी वह भूमि ही की ग्रे।र देखती रही श्रीर एक शब्द भी न बेली।

उस की दयालु साथिन ने यह बतलाया कि मैं ने इस लड़कों की जिस की में ने पंहले कभी नहीं देखा था कहां श्रीर केसे पाया श्रीर जब उस ने उस पाठिका के बिषय में बर्णन किया जिस का कि ढूंढ़ने के लिये श्राई थी ता मिस नेलसन साहिबा ने तुरन्त अनुमान कर लिया कि यह बिद्यार्थी श्रीर वह पाठिका कीन होगी। इस बात में भी कुछ सन्देह न रहा कि उस के भाई ग्रीर भीजाई किस रेग से मरे होंगे हस लिये ग्रावश्यक चितानी श्रवश्य लिई जाना चाहिये कुछ सीच बिचार करने के पीछे मिस नेलसन साहिबा ने एमीलीन का चिट्ठी लिखकर बुलाना चाहा इस लिये कि दोनों मिलकर इस बिषय में परामर्श करें। चिट्ठी के साथ गाड़ी भी भेजी गई श्रीर थेड़ी ही देर में वह जिस के ग्राने की बाट जोह रही थी ग्रा पहुंची।

जब शिवरानी नं अपनी पाठिका का शब्द सुना जिस ने कि उस के बहु प्यार से अपनी छाती से लगा लिया था ते। उस के बहु ते दिन का हृद्य का दुःख उभड़ पड़ा श्रीर वह कामल लड़की जो। कि अभी तक रहा। में रही थो जो। गत श्रहतालीस घंटों में बहुत कुछ दुःख उठा चुकी थी श्रव श्रीर छस दुःख के। न संभाल सकी तब उस ने स्नीष्ट के प्रेम की गहराई उस के सेवकां में फिर सिंदु कर दिखाई उस के। ऐसी हमदर्श श्रीर करुणा पहिले कभी नहीं बतलाई गई थी श्रीर यद्यपि वह श्रभी तक तन मन से सर्वथा दुःखी थी तोभी उस के। कुछ ढाढ़स हु श्रा।

थोड़ी देर के पीछे एमीलीन ने कहा है प्यारी बहिन यह तो कहा तुम मुक्षे ढूंढ़तं हुए यहां कैसे श्राई। क्या तुम्हारा काई नातेदार नहीं था जहां तुम जातीं।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां मैं समसती हूं कि

मेरे कुछ नातेदार हैं परन्तु में उन्हें नहीं जानती कूँ श्रीर में सब से श्रधिक श्राप ही के पास श्राना , चाहती थी क्योंकि श्राप प्रमु योश की हैं श्रीर वे उस के विषय में कुछ नहीं जानते हैं भें उन के पास कभी न जा कंगी भार न फिर कभी ऐसी प्रतिज्ञा कहंगी। कि में उस के विषय में कभी द्यातचीत न कहंगी।

तश एमीलीन ने जाना कि उस का मनेार्थ पूर्ण है। गवा श्रीए यह कि मेरी यह प्यारी विद्यार्थी सचमुच उसी प्रभु पर भरे।सा करना भीख गई है जिस के पीछे पीछे मैं श्राप ही चलती हूं।

इस लिये उस उदासी के दिन खड़ा ग्रानन्द भनाया गया क्योंकि मृत्यु के बीच में जीवन के चिन्ह दिखाई पड़े ग्रार्थात् वह जीवन जो जपर से उत्पन्न है।ता है ग्रीर जिस का फिर कभी ग्रन्त नहीं होता।

उस लड़की ने इस बात से डरकर कि कहीं मेरी मित्र मुफ्ते छोड़कर चली न जावे जिनती कर-के कहा मुफ्ते अपने साथ ही रिखये आप की मुफ्त से उरने की केर्ड बात नहीं है क्येंकि मैं ने घर छोड़ने के पहिले ही अपनी साड़ी बदल लिई जी और आप देखती हैं कि मैं अपने साथ कुछ लाई मी नहीं हूं क्येंकि मैं ने सुना है यदाि में इस बात का समफती तो नहीं कि यह राग पहिर्ने के कपड़ें में लग जाता है और इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाता है।

य्मीलीन जानती थी कि इस चितानी पर

भी इस लड़की के। श्रपने घर में रखने से श्रमी हर है तीभी वह उस के। ग्रहण करने से जो कि उस के पास भेजी गई थी नाहीं न कर सकी। इस लिये — यथाशक्ति सब प्रकार की चितानी के पीछे उस ने भरोसा रखने श्रीर न डरने का प्रण किया। इस प्रकार शिवरानी एक ईसाई घर में रहने लगी श्रीर उस प्यार श्रीर रला के द्वारा जो उसे मिली उस का वह घाव जो। कुटुम्बियों की मृत्यु के कारण हुआ। या चंगा है। गया श्रीर उस के। जान पड़ा कि यद्यपि मेरे सब समीपी श्रीर प्यारे नातेदार मुक्त से बिळुड़ गये हैं तीभी मुक्ते श्रीर मिल गये हैं जिन का प्यार मेरे जपर श्रीर भी श्रधिक है क्योंकि इस प्यार की म् जड़ परमेश्वर के प्रेम में है।

उस के एक समीपी नातेदार के पास ताला लगे हुए घर की कुंजी के साथ एक चिट्ठी भेजी गई जो कि इस खात का चिन्ह था कि शिवरानी ने श्रपना सब संसारिक घन संपत्ति छे। इ दिई।

उस चिट्ठी का के हैं उत्तर न मिला जिस से यह सहज ही प्रगट है। गया कि एक तरुग विधवा का खेज करना जो कि इसाई है। ना चाहती हैं उचित बात नहीं है। कदाचित यह है। सकता है कि इस बात के लिये कुछ ज्ञानन्द मनाया गया है। कि वह हम लोगों के हाथ से सर्वथा श्रापही निकल गई। शिवरानी के। तो ऐसा जान पड़ा कि माने। वह एक एक संसार से उठा लिई गई है अर्थात वह पूरा संसार जिसे कि वह किसी समय जानती थी श्रीर यह कि श्रव उस के लिये केवल वह मया स्वर्गीय संसार रह गया था जिस में कि वह प्रवेश , कर चुकी थी।

श्रम तो वह बिना किसी के हर के स्नीष्ट के बिषय में सीस सकती सुन सकती श्रीर बातचीत कर सकती थी। वह मन जो संशादिक बातों से खाली कर दिया गया था श्रम पूर्ण रूप से स्वर्गीय बातों के। गृहण करने के लिये खुल गया था श्रीर हस राजा ने जी अपनी प्रजा के मनों में निवासस्थाम ढूंढ़ता है अपने स्वागत के लिये एक सिंहासन तैयार पाया जहां कि हस के श्रीपकार का बिवाद करनेवाला के हं नहीं था परन्तु जहां वह राज्य श्रीर शासन कर सकता था जब तक कि सब इस के अधिकार में श्रा जावे।

## बोसवां ऋध्याय।

## प्रकाश का बढ़ना।

मिस नेलसन साहिबा और एमीलीन के आपस में कुछ सीच बिचार और परामर्श के पीछ यह ठहरा कि शिवरानी बपतिस्मा पान तक एमीलीन के साथ की रहे और तब वह वहां भेजी जावे जहां कि वह ऐसा उपदेश और शिद्धा पावे जो कि उसे अपने जीवन के काम के लिये याग्य बना सके। इस में तो कुछ सन्देह न था कि यह शिद्धा किस प्रकार की होनी चाहिये। एक दिन जब कि एमीलीन इस वाका के। श्राचीत् तुम सारे जगत में जाके हर एक मंनुष्य के। सुसमाचार सुनाश्री पढ़ रही थी ते। शिवरानी ने श्रानन्द से यह चिल्लाते हुए उसे रेका वाह । क्याही श्रच्छी बात हे।ती याद में भी वहां रहती श्रीर उन शिष्यों में से एक होती ते। प्रभु यीशु मुक्ते भी भेजता।

इस बुद्धिमान विद्यार्थी की यह ससमाने के लिये बहुत हर न लगा था कि यह श्राच्चा केवल प्राचीन समय के प्रेरितों ही की नहीं दिई गई थी परन्तु हर समय श्रेर हर देश के सब सच्चे शिष्यों का दिई गई है। जब शिवरानी ने इन शब्दों का अर्थात् ''जैसे पिता ने मुक्ते भेजा है तैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं' सुना ता उस ने उत्साह पूर्वक पूछा कि क्या इस का यह श्रष्यं भी है कि वह मुक्ते भेजता है। मैं सदा से यह चाहती थी कि मैं प्रभु थी शु का यह बतलाने के लिये कि मैं उसे प्यार करती हूं कुछ करूं परन्तु में से। चती थी कि मैं इतनी निर्बल श्रीर श्रद्धान हूं कि मैं उस की सेवकाई नहीं कर सकती हूं। यदि वह मुक्ते भेजता तो में जहां वह कहेगा तहां जा जंगी।

एमीलीन ने इषंपूर्वक उत्तर दिया कि मुके मदा ऐसा जान पड़ता है कि प्रभु यीशु की दे। मुख्य आज़ा हैं पहिली यह कि "आश्रो" श्रीर दूसरी यह कि "जाश्री" जब तक हम नहीं श्राये हैं तब तक हम नहीं जा सकते हैं श्रीर जब हम सचमुच श्रा चुके हैं तो हम बिना गये भी नहीं रह सकते। शिवरानी ने पृद्धा ते। क्या यह ऐसा है कि

पिहिले हम लोगों का बहुत भूख लगती है ग्रीर

जब हम प्रभु योशु के। यह कहत सुनते हैं कि मेरे

पास श्राम्रों तो हम लोग उस के पास जाते हैं

ग्रीर वह सब भूख हर लेता है तब वह कहता है

श्रव जाग्रों श्रीर श्रीर भूखों के। खिलाग्रे।।

एमीलीन ने कहा हा यही बात है यदि वह मेरी भूख नहीं हर लेता ता मैं तुम्हें कभी न खिलाने चाहती ग्रीर श्रब जब कि तुम तृप्त हो चुकी है। ता तुम श्रीरों का भी खिलाने चाहती हो ग्रीर इसी प्रकार होता जाता है। सारांश ता यह है कि जितना श्रीयक हम श्रपने प्रभु के बिषय में सीखते जाते हैं वितना ही श्रीयक हम दूसरों से उस के विषय में कहने चाहते हैं। हर बार जब कि हम के दिषय में कहने चाहते हैं। हर बार जब कि हम के दिषय में मन में यह नई श्रीमलाषा उत्पन्न होती है कि दूसरे भी उसे जाने।

शिवरानी ने कहा हां ठीक है पहिले मैं बिन्नाम चाहती थी श्रीर जब ग्राप ने मुक्त से कहा कि प्रभु यीशु स्त्रीष्ट मुक्ते बिन्नाम दे सकता है तो मैं ने उस से मांगा श्रीर जब मैं ने उसे पाया ता मुक्ते इतना ग्रानन्द हुन्ना कि मैं ने सीचा कि ग्रब मुक्ते श्रीर किसी बात की ग्रावप्रकता नहीं है।

एमीलीन ने पूछा तब से तुम्हें श्रीर किसी बात की श्रावश्यकता जान पड़ी।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां आप के। उस दिन

का स्मरण हे। गा जब कि ग्राप ने मुक्त से पूछा था कि प्रभु यीशु ने कों क्रूश पर मरना चाहा। मैं ने यह सब पहिले ही सुन लिया था श्रीर समफती थी कि यह उस की बड़ी दया है कि वह संसार में श्राने के लिये उद्यत हुश्रा जब कि वह जानता था कि मुक्ते बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। परन्तु उसी दिन इस का कारण मेरी समक्त में श्राया। कियह इस लिये नहीं था कि वह दुष्ट मनुष्यें। के हाथ में पड़ा जिन्हों ने उसे मार डाला श्रीर वह श्रपने के। नहीं बचा सकता परन्तु इस लिये कि हमारे पापों ने हमारे श्रीर परमेश्वर के बीच में एक बड़ी सकावट कर दिई थी ग्रेश् जब तक प्रभु यी शु स्वर्ग से उतरकर न श्राया तब तक केाई ऐसा बलवान नहीं था कि इस रुकावट के। तोडकर हटा सकता। तब ऐसा जान पड़ा कि माना किसी हाथ ने मेरी श्रांकों के। छुत्रा जिस से कि मैं स्पष्ट देखने लगी श्रीर मेरी समक्त में श्राया कि जब ऐसे महान की भी उस के हटाने में किठनाई पड़ी ता पाप का ही बड़ी भयानक बात है और ऐसा साचने पर में बड़ी उदास सुई।

एभी लीन ने पूछा कि तुम इस कात के। जान-कर श्रानिन्दित क्यों नहीं हुई कि एक ऐसा शक्तिमान है कि वह उस बड़ी रुकावट के। तोड़ सका।

शिवरानी ने घोरे से कहा हां यह सब मेरे मन में है परन्तु मैं नहीं जानती कि उसे श्वाप का कैसे समकाऊं। मुके ते ऐवा जान पड़ा कि माना में उन में से एक हूं जिन के कारण प्रभु के। क्रूण पर विदना पड़ा कीर में ऐसी लज्जित क्रीर शाकित इंदुई कि मुक्ते उस से जमा मांगना चाहिये। एमीलीन ने पूछा क्या तुम ने जमा मांगी।

शिवरानी ने उत्तर दिया हां मैं ने ज्ञमा तो मांगी परन्तु मेरे ऊपर से उस दिन तक बेाफ नहीं उतरा जब कि श्राप मुफ के। पढ़कर सुना रही थीं। मुफे वे शब्द जो कि श्राप ने पढ़कर सुनाये थे ठीक २ स्मर्णा ते। नहीं थे परन्तु वे कुछ कुछ ऐसे थे श्रर्थात् जिस ने बहुत पाप किया है परन्तु में ने उसे ज्ञमा कर दिया है क्योंकि वह मुफे बहुत प्यार करती है श्रीर मुफे निश्चय हुशा कि वह मुफ से भी ऐसा ही कहेगा श्रीर इस प्रकार में ने जाना कि उस ने मुफे ज्ञमा कर दिया है श्रीर तब से में सदा श्रानन्दित हूं।

एमीलीन ने कहा यह तो दे। बातें हैं जो तुम ने
प्रभु यी शु के विषय में सीखी हैं अर्थात् यह कि
एक तो वह बिश्राम देता है ग्रीर दूसरे पाप समा
करता है ग्रीर इस लिये तुम ग्रीर अधिक सीखती
जाग्रीगी। क्येंकि हर बार जब कि हम की यह
जान पड़ता है कि हमें नई ग्रावश्यकता है ते। हम
शिखते हैं कि प्रभु यी शु उसे पूरी कर सकता है ग्रीर
इस प्रकार हम सदा उस के प्यार ग्रीर मलाई के
बिषय में ग्राधिक सीखते जाते हैं ग्रीर हम कभी इन
देंगों बातों के ग्रन्त तक नहीं पहुंच सकेंगे।

तब शिवरानी ने उदास होकर कहा मैं बहु धा यही चाहती हूं कि मेरे भाई पत्तनलाल ने यह बातें सीखी है।तीं। उस ने मुफ से कहा था कि मेरे पास जी पुस्तक श्राप पढ़ती हैं सी हैं श्रीर कि में प्रभुं योशु के विषय बहुत कुछ जानता हूं परन्तु मुफे द्वाश्चर्य है कि यह कैसे है। सकता है क्योंकि ऐसा जान पड़ता था कि वह कुछ चिन्ता नहीं करता है श्रीर न कुछ श्रिथक सोखना चाहता है। मुफ से कहिये कि यह कैसे है। सकता है कि मेरा भाई इन श्रद्धत छातों के विषय में जानता श्रीर तीभी कुछ चिन्ता न करता श्रीर वह मुफ से यह प्रतिचा क्यों करवाता कि तुम इस छात की श्रीर किसी से मत कही।

एमीलीन ने करुणापूर्वक कहा कि प्रिय पुत्री तुम्हारे भाई के समान बहुत से लेग हैं जो प्रभु यीशु के विषय में पढ़ते या सुनते हैं श्रीर जो कुछ वे पढ़ते हैं बहुचा सत्य मानते हैं परन्तु वे उस से इतना प्रेम नहीं करते कि उस के निमित्त कष्ट भोगने के। उद्यत हों।

शिवरानी ने श्राश्चर्य से देखते हुए कहा परन्तु यह की से ही सकता है हम किसी खात से की सह सकते हैं जब कि प्रभु यीशु ने हमारे लिये इतना कष्ट सहा में ता कभी कभी यह चाहती हूं कि मुखे एस के निमित्त कोई कठिन काम करने का होता क्योंकि यह सब ता मुक्ते बहुत सहज जान पहला है। क्या आप समकती हैं कि ऐशा ही है कि मेरा माई प्रभु यीशु से लजावे।

एमीलीन ने उत्तर देते समय शिवरानी का अपने

भाई की पक्ष में बिन्ती करते हुए ग्रीर ग्रपनी शांखों में प्रांसू भरे हुए देखकर कहा है प्यारी पुत्री मैं तुम्हारे शर्द के विषय में इतना नहीं जानती हूं कि यह कह सकूं कि वह सचमुच क्या बिश्वास करता था श्रीर क्या सममता था परन्तु में इतना जानती हूं कि उस के लिये बहुत प्रार्थना किई गई कि वह स्त्रीष्ट के। स्वीकार करें भीर कदाचित् किसी दिन हम का जान पड़े कि हमारी प्रार्थना सुनी गई। क्या तुम के। क्रूश पर चढ़ाये हुए चार का स्मर्ग नहीं है।

श्चित्रानी ने इष्पूर्वक चिल्लाकर कहा ऋरे। इं इं तो क्या भ्राप समकती हैं कि पत्तनलाल ने ्रैमरते समय प्रभु यीशु से ऋपने विषय में विचार करने के लिये बिन्ती किई। वह कैसे ऐसी बिन्ती कर सकता था जब कि वह उस से लजाता था।

एमीलीन ने तुरन्त उत्तर नहीं दिया। तब उस ने कहा है प्यारी पुत्री । उस महान प्रभु से जा इमारे लिये इतनी लज्जा सहने के। उद्यंत हुआ लजाना ता निस्सन्देश बड़े पाप की बात है परन्त हम का स्मर्गा रखना चाहिये कि के ाई भी ऐसा घोर पाप नहीं है जिसे वह समा नहीं कर सकता यदि इम का निश्चय है।वे कि पत्तनलाल ने श्रपने ᢏ याप का जाना ग्रीर समा मांगी ता प्रभु यीशु ने उस का बाहर नहीं निकाल दिया।

इस प्रकार शिवरानी के मन में प्रवाध हुआ ग्रीर वह ऋ।शा करने लगी कि मैं श्रभी श्रपने भाई के। फिर भी राजा के सन्मुख देख सकती हूं।

## इक्कीसवां ऋध्याय।

''जो गुगानुबाद की भेंट चढ़ाता है वह मेर् महिमा प्रगट करेगा"।

ऐसा हुन्ना कि सिंह बाबू के घर में सभा करने का दिन हुन्ना। यह सभा करने का के के साधारण दिन नहीं था क्यों कि यह सभा के वार्षिके त्सव का दिन था जिस दिन परमेश्वर का धन्यबाद देने की सभा हुई क्यों कि बहुत से लोगों के। जब कि उन्हों ने गत महीनों का बिचार किया ग्रीर जी कुछ परमेश्वर ने किया था स्मरण किया तो यह जान पड़ा कि हम लोगों के। परमेश्वर की स्तुति, श्रीर घन्यबाद करने के लिये बहुत कुछ करना है।

शिवरानी भी ग्रंपने सुन्दर ग्रीर प्रसन्न मुख सन्त वहां उपस्थित थी क्योंकि गत श्राहित्यवार का उस ने सब के श्रागे स्नीष्ट में श्रपना बिश्वास स्वीकार कर लिया था श्रीर इस लिये उस की मंहली में मिल गई थी। उसे केवल श्रपने लिये ही परमेश्वर की स्तुति नहीं करनी थी परन्तु उस का देखकर श्रीर उस रीति का समरण करके जिस से वह ग्रंघकार से प्रकाश में लाई गई थी उन सभी का हृदय जी उसे जानते थे हर्षयुक्त घन्यवादों में भर गया श्रीर सब लोगें। के जान पड़ा कि वह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर श्रपने बड़े से बड़े मनार्थों का पूर्ण करने के लिये श्रीर उन लोगों का काम में लाने के लिये उद्गत है जी तन मन घन से ग्रपने की उसे सींप देते हैं।

दूसरा वस बहे काब के विषय में बेरता के। उस । है। प्राप्त के हरक कि हिल्ल में के बाया है। गर्म के माने का स्वत्व सेते हैं भार मान्य क , एट कि है प्राक्तिक प्रथ वहा वहा है कि कि कि को गए गएको नाम न नंदुष्ट कम में एकडी के छही समस्ते थे कि केवल थाड़े हो बुलाये जाते हैं पर्त्त ह एही के निरू कि छति देशकाई उठ हाथक कि क्राप में क्राकेडि कि युक्ति भूम निप्रक्ष में क्रिंड कि क्रिकि में प्रविधा के प्रकृष्ठ का कि देस्टू । के रहा के माय कि किकिनिक क्रिक कि छोरि क्रिक कि कि यव जिन्हें ने उस ज्ञानन्ह का अनुभव कर निया भीर लेग भी थे जा पहिले दूर दूर बलते थे परन्त ें ज़ारि हैं किए कामि में लाये के छठ कि नामकृत कि माम के प्रक्रि कि हम के वल लोध के नाम होक ए के ए ए हिंसे भी की व के प्रकार हुन बात गया जिन्हें ने हिन्दू यम्मे केहिन्द् धूमाई मत परम केवल उन्हों के ज़िन प्रमधाद नहीं दिया

धन्य है कि श्रिश्च मेरी श्रांखें खुल गई हैं श्रीर में देखता हूं कि जब हम स्वर्गीय राजा के सन्तान हैं ने के। खुलाये जाते हैं ते। उस की संपूर्ण संपत्ति हमारे मन पर छे। इ दिई जाती है श्रीर यदि हम कंगाल श्रीर छूछे हाथ बने रहें ते। इस उस के नाम का श्रनादर करते हैं।

तब सिंह बाबू ने उठकर कहा मैं परमेश्वर का धन्यबाद करता हूं कि उस ने मेरी आंखें खेल दिई हैं इस लिये कि मैं पहिले की अपेक्षा आधिक दूर तक दृष्टि कर सकूं जिस से कि मैं उन भविष्य ऐश्वर्यों का देख सकूं जो इमारे लिये तैयार किये जा रहे हैं। इमें उन वर्तमान अकथनीय आशीर्वादों में का जो इमारा प्रभु इस पर बरसाता है भाग करते हुए यह न भूल जाना चाहिये कि उस ने हमें अपने के अनत्त ऐश्वर्य में खुलाया है और कि इस उस के साथ उस के सिंहासन पर बेठनेवाले हैं अर्थात् संजिप्त में उस सब कुछ में जो कि पिता अपने प्रिय पुत्र का देता है इम उस के साथ मागी होनेवाले हैं क्योंकि का इस परमेश्वर के अधिकारी श्रीर यीशु खीष्ट के सहाधिकारी नहीं हैं।

दे भाई ग्रीर बहिनों उस प्रकाश के। कि परमेश्वर के नगर से निकलता है हमारे सम्हने के मार्ग में उंजियाला करने दे। वर्त्तमान श्रानन्द ग्रीर परमेश्वर के ऐश्वर्य की ग्राशा हमारे हैं। दें। के द्वारा ऐसा गीत उठावे कि वे जो उसे सुनें उसी ऐश्वर्य के उसी मार्ग में चलने के लिये ग्राकार्यत

श्रपने प्रभु के श्रानन्द में श्रकेले प्रवेश तुष्ट न है। ना चाहिये परन्तु उस के नाम भा के निमित्त श्रीर उन के श्रमन्त लाभ जिन के बचाने का उस ने श्रपना लेाहू हमें दूसरों का भी श्रपने साथ ले जाने का श्राना चाहिये क्योंकि ऐसा लिखा है कि वे भान है। वेंगे श्राकाश के उंजियाले की नाईं भाग श्रीर वे जो बहुतों का धर्म की श्रीर फेरेंगे युगानयुग तारों की नाईं चमकेंगे।